#### र उम्सति गुर प्रसादि ॥

## सुखमनी साहिब

शब्दार्थ समेत

प्रकाशक

# खालसा देक्ट सोसाइटी

(रतिसटर्ड मुनावक ग्रीकट २१ सं. १८६०) अमृतसर अस्तरी १६३८

कीमत ॥)

All Rights Beretrel.

Printed by S. Rhushal Singh at the Panthle Price Hall Bazar Amilier and published by S. Anokh Singh from the Office of Khalas Tract Spelely, Amilier.

### आरामिक शब्द

श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज रिवत सुखमनी साहिव शब्दार्थ समेत आप के कर कमलों में हैं। गुरु महाराज की वाणी के पूर्ण भाव को तो स्वयम् यह ही जानते हैं इस लिये इस का भावार्थ टीका एक अति कठिन वात है। यह केवल शब्दार्थ करने में एक तुच्छ यत्न है, जिस में कहां तक सफ़लता श्राप्त हुई है पाठक ही कह सकते हैं।

श्रीमान सरदार मेहर सिंह जी ऐस. डी. ओ. कशमीर हमारे सास धन्यवाद के योग्य हैं, जिनहों ने कुछ समय हुआ १४०) की रकम चीफ़ खाछसा दीवान को भेग कर सुसमनो साहिय सटीक हिन्दी अक्षरों में प्रकाशत करने के छिए उत्साहित किया था । चीफ़ खालसा दीवान ने यह सेवा खालसा ट्रैक्ट मोसाइटी के सुपर्द की।

हमारी विनती पर अयोध्या निवासी सन्त मक्खन सिंह जी ने यह हिन्दी गव्दार्थ लिखा और इस का पुनरावलोकन श्रीफंसर साहिब सिंह जी खालसा कालज अमृतसर ने किया, जिस के लिये सोसाइटी इन दोनों साहिबान की अति कृतइ है।

अमृतसर १७ फ़रवरी, १९३८ प्राधिक-सैकिट्री सालमा ट्वट सोसाइटी

# गउड़ी सुखमनी मः ५॥ सलोकु

१ ३० सित गुर प्रसादि॥ ब्रादि गुरए नमह॥ जुगादि गुरए नमह॥ सतिगुरए नमह॥ स्रो गुरदेवए नमह॥

उस मव से वड़ (निरंकार-ईशवर) की, जो सब का आदि है, (मरी) नमस्कार है। उस सब से बड़ (डेशवर) की, जो युगीं से हैं (मरी) नमस्कार है। सितगुरू को (मरी) नमस्कार है। गुरूदेव को (मरी) नमस्कार है सिमरउ सिमरि सिमरि सुलु पावउ॥
किल कलेस तन माहि मिटावउ॥
सिमरउ जासु विसुंभर एकै॥
नामु जपत अगनत अनेकै॥
विद पुरान सिमृति सुधारूपर॥
कीने राम नाम इक आरूपर॥
किनका एक जिसु जीअ वसावै॥
ता की महिमा गनी न आवं॥
कांखी एकै दरस तुहारो॥
नानक उन संगि मोहि उधारो॥१॥
सुखमनी सुख अंमृत प्रभ नामु॥
भगत जना के मनि विसाम॥ रहाउ॥

प्रभ के सिमरिन गरिभ न वसे ॥
प्रभ के सिमरिन दृख जमु नसे ॥
प्रभ के सिमरिन कालु परहरे ॥
प्रभ के सिमरिन दुसमनु दरे ॥
प्रभ के सिमरिन दुसमनु दरे ॥
प्रभ के सिमरिन अनिदनु न लागे ॥
प्रभ के सिमरिन अनिदनु नागे ॥
प्रभ के सिमरिन भउ न विद्यापे ॥
प्रभ के सिमरिन सुख न संतापे॥

श्रसटपदी ॥ (ह प्रमो) में नामका स्मरण कर्ं और समरण करके सुख प्राप्त कर्ं। कल्पना और क्षेशों को शरीर से मिटा ई। टस एक विश्वंभर का स्मरण कर् जिस अनन्त के नाम को अनेक जीव जप रहे हैं। शुद्ध अक्षरों वाले वेद पुराण और स्मृतियां एक राम-नाम अक्षर (के विचार) से प्रकट किये हैं। जिस के हृद्य में प्रभु रंचक मात्र भी मर्वोत्तम नाम बसाता है उस की बड़ाई संख्या में नहीं आती। हे प्रभो | केवल एक आप के दर्शनाभिलापी जो भक्त-जन है उन के संग हमारा भी उद्वार करो। प्रभुकासुखदायक और ग्रमृत नाम सुखों की मणी है। इस नाम का भक्तजनों के मन मे वास है।।१॥

प्रभु स्मरण कर यह जीव गर्भ में नही व्याता।
प्रभु स्मरण करने से यम का दुःख भाग जाता है।
प्रभु चिन्तन से इस जीव को काल भी त्याग देता है।
प्रभु स्मरण से दातु भी दूर होता है।
प्रभु स्मरण से कोई विद्या नहीं लगता।
प्रभु स्मरण कर यह जीय सर्वदा ज्ञानावस्था में रहता है।
प्रभु स्मरण से जीव को कोई भय नहीं व्याप्ता।
प्रभु स्मरण से जीव को कोई भय नहीं व्याप्ता।
प्रभु स्मरण से जीव को कोई मुख संताप नहीं देता।

प्रभ का सिमरन साथ के संगि॥ सरव निधान नानक हिर रंगि॥२॥ प्रभ के सिमरनि रिधि सिधि नउ निधि॥ प्रभ के सिमरनि गियानु धियानु ततु वृधि॥ प्रभ के सिमरनि जप नप पूजा॥

प्रभ के सिमरिन विनसे दूजा।।
प्रभ के सिमरिन तीर्य इसनानी।।
प्रभ के सिमरिन दरगह मानी।।
प्रभ के सिमरिन होइ सु भला।।

प्रभ के सिमरान सुफल फला॥ से सिमरहि जिन आपि सिमराए॥

नानक ता के लागउ पाए॥३॥

प्रभ का सिमरन सभ ते ऊचा॥

प्रभ के सिमरनि उधरे मूचा॥

प्रभ के सिमरनि तृसना बुझै॥

प्रभ के सिमरनि सभु किछु सुझै॥

प्रम के सिमरिन नाही जम त्रासा॥

प्रमु रमरण साध संगति से प्राप्त होता है।

हे नानक ! सब पदार्थ प्रमु-प्रेम में ही है।।२॥

प्रभु स्मरण में सब रिद्धि सिद्धि और नव निद्धियां हैं।

प्रमु स्मरण में ज्ञान ध्यान और यथार्थ ज्ञान है।

प्रमु रमरण में जप तम और सब प्रकार की पूजा (का फल) है।

प्रभु स्मरण कर द्वीत-भाव नष्ट होता है।
प्रभु स्मरण करने में ही सब तीयीं का स्नान है।
प्रभु चिन्तन से ही प्रभु-दवीर में मान होता है।
प्रभु चिन्तन से ही यह जीव निश्चे करता है कि जो कछु
हो रहा है वह सब भला ही है, भाव प्रभु-याना में हो रहा है
प्रभु स्मरण करने से इस जीव को श्रेष्ट फल प्राप्त होता है।
प्रभु स्मरण वह लोग करते हैं जिनकों रवयं प्रभु यपना

स्मरण देता है। नानक! मैं भी उन महापुरूषों के चरणों में पडता हूं ॥॥॥

प्रभु रमरण सव साधनो मे उंचा भाव श्रेष्ट है।

प्रभु स्नरण से (मूचा) बहुत जीवं। का उद्घार होता है।

प्रभु समरण से तृष्णा शान्त होती है।

प्रभु स्मरण से (दिव्य दृष्टि होने के कारण) सब पदार्थों का

यथार्थ ज्ञान होता है।

प्रभु स्मरण करने से यम का भय नहीं होता।

प्रभ के सिमरनि पूरन आसा। प्रभ के सिमरिन मन की मलु जाइ।। अंमृत नामु रिद् माहि समाइ॥ प्रभ जी वसहि साध की रसना॥ नानक जन का दासनि दसना ॥४॥ प्रभ कउ सिमरहि से धनवंत ॥ प्रभ फउ सिमरहि से पतिवंत ॥ प्रभ कउ सिमरहि से जन परवान।। प्रभ कड सिमरहि से पुरख प्रधान॥ प्रभ कउ सिमरहि सि वेमुहताजे॥ प्रभ कड सिमरहि सि सरव के राजे॥ प्रभ कड सिमरहि से सुख वासी॥ प्रभ कउ सिमरहि सदा अविनासी॥ सिमरिन ते लागे जिन श्रापि दइआला॥ नानक जन की मंगै रवाला ॥४॥ प्रभ कड सिमरहि से प्रउपकारी।। प्रभ कउ सिमरहि तिन सद बलिहारी।।

त्रभ कड सिमरहि से मुख सहावे॥ प्रभ कड मिमरहि तिन स्वि विहावे॥ प्रभु स्मरण करने से यह जीव पूर्णाश होता है।
प्रभु स्मरण में मन की मल हूर होती है।(कारण कि)
ग्रमुन नाम आकर मन में बनता है।

प्रभु जी सन्तों की रसना पर वसते हैं। नानक! में सन्तों के दानों का दास हूँ ॥४॥

जो प्रभु का रमराग करते हैं यह द्रव्य-शाली है। जो प्रभु का स्मरम करते है वह पत्वन्ते है। जो प्रभु का समरण करते है यह लोग माननीय है। जो त्रमु का स्मरण करते हैं वह लोग प्रवान है। जो प्रभु का रमरण वार्त है यह लाग वेमुहताने है। जो प्रभु का रमरण करते हैं वह सब के राजे हैं। जो प्रमुका रमस्य करते हैं वह सुनी हैं। जो प्रभु का समस्य करते हैं वह निर्जीयी हैं। प्रभु रमरण में वह लीग लग है जिन पर रचने प्रभु क्यानु है। हम उन सज्जनों की चरम धूलि को मौगत हैं।।।।। जो प्रभु का स्मरण करते हैं सो परीपकारी हैं। जो प्रभु का स्यरम् करते हैं में उन पर यसने आप को न्योद्यावर करना हु। जो प्रभु का स्मरण करते हैं वह सुन्दर-मुरा है। जो प्रभु का समरा करते है वह सुख पूर्वक अपनी श्चवस्था व्यतीतकरते हैं।

प्रभ कउ सिमरिह तिन त्यातमु जीता।।
प्रभ कउ सिमरिह तिन निरमल रीता।।
प्रभ कउ सिमरिह तिन अनद वनर।।
प्रभ कउ सिमरिह तसिह हिर नेरे।।
सत कृपा ते अनिदेनु जागि।।
नानक सिमरनु पूरे भागि।।६॥

प्रभ के सिमरिन कारज पूरे।। प्रभ के सिमरिन किन्ह न झूरे॥ प्रभ के सिमरिन हिरे गुन वानी॥

प्रभ के सिमराने सहाज समानी।।
प्रभ के सिमराने निहचल आसनु॥
प्रभ के सिमराने कमल निगासनु॥
प्रभ के सिमराने अनहद झनकार॥
सुख प्रभ सिमरान का अनु न पार॥

सिमरिह से जन जिन कउ प्रभ महआ।। नानक तिन जन सरनी पर्या।।७॥ हरि सिमरिन करि भगत प्रगटाए॥ हरि सिमरिन छिग वेट उपाए॥ ज। प्रभु स्मरण वरते हैं उन्हों ने अपने मन को जीता है।
जो प्रभु स्मरण वरते हैं उन की मर्पादा निर्मल है।
जो प्रभु स्मरण करते हैं उन को अधिक सुख प्राप्त होते हैं।
जो प्रभु का स्मरण करते हैं सो प्रभु के समीप वसते हैं।
सन्तों की कृपा कर वह सर्यदा जाग रहे हैं।
ह नानक ! प्रभु स्मरण (इस जीव को) पूर्ण भाग से प्राप्त
होता है। ६॥
प्रभु स्मरण करने से सब कार्य पूर्ण होते हैं।
प्रभु स्मरण करने से वभी परचाताप नहीं होता।
प्रभु स्मरण करने से वह जीव वाली कर भी प्रभु-गुणों को
गाता है।

प्रम् स्मरण करने से चित्त-वृत्ति प्रभु में समाती है।

प्रम् स्मरण करने से यह जीव अचल-आसन होता है।

प्रभु स्मरण करने से हदय कमल प्रफुल्टित होता है।

प्रभु स्मरण करने से निजानन्द का लाभ होता है।

प्रभु स्मरण करने से जो सुख प्राप्त होता है।

प्रभु रमरण करने से जो सुख प्राप्त होता है उस के अन्त का पार नहीं है।

प्रभु स्मरण वह लोग करते हैं' जिन पर स्वय प्रभु की कृपा है। श्री गुरू जी कहते हैं' कि में भी उन की शरण में पड़ा हूं' ॥॥ हिर स्मरण कर भन जन ससार में प्रगट हुए' हैं'। हिर स्मरण कर (ऋषियों ने) येद उत्पन्न किए हैं'।

हरि सिमरिन भए सिध जती दाते ॥
हरि सिमरिन नीच चहु कुंट जाते ॥
हरि सिमरिन धारी सभ धरना ॥
सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥
हरि सिमरिन कीओ सगल अकारा ॥
हरि सिमरिन महि आपि निरंकारा ॥
करि किरपा जिसु आपि वृझाइआ ॥
नानक गुरमुखि हरि सिमरनु तिनि पाइआ ॥
१॥

### सलोकु

दीन दरद दुख भंजना घटि घटि नाथ अनाथ ॥

सरिए तुमारी आइओ नानक के प्रभ साथ ॥ १ ॥

#### असटपदी ॥

जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥
मन ऊहा नामु तेरें संगि सहाई ॥
जह महा भइआन दूत जम दलें ॥
तह केवल नामु संगि तेरे चर्त ॥
जह मुसकल होवें अति भारी ॥
हिर को नामु सिन माहि उधारी ॥
अनिक पुनहचरन कर्त नहीं तरें ॥

हरि स्मरण कर सिद्ध यती श्रीर दाते हुए हैं।

हरि स्मरण कर नीच भी चारों श्रीर जाने जाते हैं।

सब सृष्टि हरि स्मरण के लिए बनाई गई है, श्रतः प्रव
जीव उस हरि का स्मरण करे जो कारण करण है।

हरि रमरण के लिए ही सब श्राकार किए हैं,

(क्योंकि हरि स्नरण में स्वयं निरंकार का वास है।

प्रमुने कृपा कर स्वयं जिस को समझ दी है, है नानक। उस गुरमुख
भाव अधिकारी जन ने प्रमु स्मरण को प्राप्त किया है।।।।।।।।

### सलोकु

है दीन जनों की मानसिक पीडा श्रीर शरीरक दुःख के नाशक! है सर्व घटों में पूर्ण ! है श्रनाथों के नाथ ! है प्रभो ! श्री गुद्ध नानक देव जी के संग मिल कर में श्राप की शरण में ग्राया हु' !! २ !!

#### असटपदी ॥

हे मन ! जहां माता पिता पुत्र खाँर भाई तेरी सहायता नहीं करेंगे, वहां नाम तुमहारे साथ सहाई होगा ! जहां भवंकर बमदूत पीठने वाले है, वहां केवल नाम ही तुमहारे संग जायगा !

जहां यात वडी कठिनाई होगी वहां पर हरिनाम क्षण में उद्घार करेगा।

अनेक प्रापिश्वत करने पर भी यह जीव नहीं तर सकेगा।

हरि को नामु कोटि पाप परहरें ॥ गुरमुखि नामु जपहु मन मेरे ॥ नानक पावह सूख घनेरे ॥ १ ॥ सगल सुसटि को राजा दुखीआ।। हरि का नामु जपत होइ सुखीआ। लाख करोरी बंधु न परे ॥ हरि का नामु जपत निसतरे ॥ अनिक माइआ रंग तिख न वुझावै ॥ हरि का नामु जपत आघावें ॥ जिह मारगि इहु जात इकेला ॥ तह हरि नामु संगि होत सुहेला ॥ ऐसा नामु मन सदा धिआईऐ॥ नानक गुरमुखि परम गति पाईऐ ॥ २। छूटत नहीं कोटि लख याही ॥ नामु जपत तह पारि पराही ॥ अनिक विघन जह आइ संघारे ॥ हरिका नामु ततकाल उधारे ॥ अनिक जीनि जनमें मिर जाम ॥ नामु जपत पाव विसाम ॥ हउ मेला मलु कबहु न धोर्व ।

हरिनाम कोटिश: पापों को दूर करता है। हें मरे मन ! गुरु द्वारा नाम जप। हे नानक! तब तुम को यधिक सुख प्राप्त होंगे ॥ १॥ सारी मृष्टिका राजा दु:खी है। हरिनाम जप घर वह सुखी होता है। लावों करोड़ों (संचय कर लेने) पर भी (तृष्णा) नहीं रुकती । हरिनाम जर कर इस से बचायो होता है। माया के यनेक रंग तृष्णा को शान्त नहीं कर सकते, (परन्तु) हरिनाम जप कर यह जीव तुप्त होता है। जिस मार्ग में पह यकेला जाता है, यहां सुखदाई हरिनाम संग होता है। है मन ! सर्वोत्तम नाम का सर्वदा ध्यान कर । हे नानक! तब गुम्द द्वारा परमगति प्राप्त होगी ॥ २॥ जहाँ लाखों कोटि बन्धु-वर्गों के होते हुए भी यह जीव छूट नहीं सकता, वहां नाम जप कर पार होता है। जहां श्रमेक विघ्न था कर संहार करते हैं, वहां तत्काल ही हरिनाम उद्गार करता है। श्रानेक योनियों में यह कर यह जीव जनम मरण को प्राप्त होता है। नाम जप कर (सर्व दु:खाँ से) छूट जाता है। ग्रहंकार रूप मल से मलिन हुया यह जीव व्यपनी मल को उतार नहीं सकता।

हिर का नामु कोटि पाप खोवें ॥ ऐसा नामु जपहु मन रंगि ॥ नानक पाईऐ साघ के संगि ॥ ३॥

जिह मारग के गने जाहि न कोसा ॥
हिर का नामु ऊहा संगि लेसा ॥
जिह पैंडै महा अंध गुवारा ॥
हिर का नामु संगि उजीआरा ॥
जहा पंथि तेरा को ना सिञान् ॥
हिर का नामु तह नालि पछान् ॥
जह महा भइआन तपित वहु घाम ॥
तह हिर के नाम की तुम उपिर छाम ॥
जहा नृत्या मन तुझु ब्राकरसै ॥
तह नानक हिर हिर अंमृतु बरसै ॥ ४ ॥

भगत जना की वरतिन नामु ॥
संत जना के मनि विसामु ॥
हरि का नामु दास की ओट ॥
हरि के नामि उघरे जन कोटि ॥
हरि जसु करत संत दिनु राति ॥
हरि हरि अउखघु साघ कमाति ॥
हरि जन के हरि नामु निधानु ॥

हारेनाम करोड़ों पापों को दूर करता ह। है मन ! पेसा नाम प्रेम पूर्वक जप। है मानक ! नाम साधु-संगति से प्राप्त होता है॥ ३॥

जिस मार्ग के कोस संस्था में नहीं याते वहां हरिनाम तुमहारे संग तोसा (यात्रा में खाने वाली वस्तु) है। जिस मार्ग में याति यान्येर-गुवार है वहां हरिनाम संग ही उजाला है। जिस मार्ग से तुमहें कोई जानता नहीं है, वहां हरिनाम ही तुमहारा पहचान वाला है। जहां महां भवंकर ग्राम की बहुत तप्त होगी, वहां हरिनाम की तुम पर छाया होगी। है मन! जहां तृष्णा तुझे सताती है, है नानक! वहां हरिनाम से यमृत की वर्षो होती है।। ।।

हरिमकों का धर्म छोर मय्यांदा हरिनाम है।
सन्तजनों के मन में उस का विश्राम है।
हरिनाम हरि भक्तों का खाधार है।
हरिनाम कर कोटिश: अनों का उद्घार होता है।
सन्त सर्वदा हरियश करते हैं।
साधुजन हरिनाम खाँपिध को कमाते हैं।
हरि-मक्तों के पास हरिनाम का खुजाना है।

पारब्रहमि जन कीनो दान।। मन तन रंगि रने रंग एक ॥ नानक जन के विरति विवेक ॥ ५ ॥ हरि का नामु जन कउ मुकति जुगति ॥ हरि के नामि जन कउ तृपति भुगति ॥ हरि का नामु जन का रूप रंग ॥ हिरि नामु जपत कव परै न भंग ॥ हरि का नामु जन की विहिआई ॥ हिर के नामि जन सोभा पाई ॥ हरि का नामु जन कउ भोगु जोग ॥ हरि नामु जपत कछ नाहि दिओगु ॥ जनु राता हरि नाम की सेवा ॥ नानक पूजे हिर हिर देवा ॥ ६ ॥ हरि हरि जन के मालु खलीना ॥ हरि धनु जन कउ आपि प्रभि दीना ॥ हरि हरि जन के ओट सतागी ॥ हरि प्रतापि जन अवर न जागी।। ओति पोति जन हरि रसि राते ॥ सुन समाधि नाम रस माते ॥ आठ पहर जनु हरि हरि जपे। इरि का भगतु प्रगट नहीं छप ॥

यह दान परप्रश्वर ने स्वयं दासों को दिया है। हरिभक्त मन और दारीर से एक प्रभु-रंग मे रत्ते हैं। हे नानक! भक्तनों की युक्ति सर्वदा विचारवती है ॥५॥ हरिजनों के लिए हरिनाम ही मुक्ति-प्राप्ति की युक्ति है। हरिनाम-भोजन से हरिजनों की सृप्ति है। हरिनाम ही हरिजनों का खप और रंग है। हरिसकों को हरिनाम जपने से कभी भी विघ नहीं होता। द्दिनाम ही हरिजना की बडाई है। हरिनाम जप कर ही दासों ने यश प्राप्त किया है। हरिनाम ही हरिभक्तों के लिए भोग्य ग्रीर योग है। हरिनाम जपकर हरिमकों को किसी वरत का वियोग नहीं होता-, हरिजन हरिनाम की सेवा मे रत्ता है। हे नानक ! यह हरिजन हरि हरि देव को ही पूजता है ॥६॥ हरिभक्तों के पास हरिनाम ही धन ग्रीर ख़ज़ाना है। हरिजनों को हरिनाम-धन हरि ने रवपं दिया है। दासों के लिए टरिनाम ही शक्तिशाली ध्याधार है। हरिजन हरि-प्रताप के सम और कछ नहीं जानते। हरिमक ओत पात हो कर हरि-रस मे रसे हैं। निर्विकल्पक समाधि मे आरूढ होकर नाम रस मे मते हैं। दास खाठों पहर हरिनाम की जपता है। हिरमत्त संसार में प्रकट है, छिप नहीं सकता।

हरि की भगति मुकति वहु करे॥ नानक जन संगि केते तरे ॥ ७॥ पारजातु इहु हिर की नाम ॥ कामधेन हरि हरि गुण गाम ॥ सभ ते ऊतम हिर की कथा॥ नामु सुनत दरद दुख लथा॥ नाम की महिमा संत रिद वसै॥ संत प्रतापि दुरतु सभु नसै॥ संत का संगु वडभागी पाईऐ॥ संत की सेवा नामु धिआईए।। नामु तुलि कडु अवर न होइ॥ नानक गुरमुखि नामु पाव जनु की है।। ।। ।। ।। सलोक्र

वहु सासत्र वहु सिमृती पेखे सरव ढढोिल ॥ पूजिस नाही हरि हरे नानक नाम श्रमोल ॥१॥

#### श्रसदपदी

जाप ताप गिआन सभि धिआन॥
सट सासत्र सिमृति विस्थान॥
जोग श्रभिश्रास करम धरम किरिश्रा॥
सगल तिश्रागि वन मध फिरिआ॥
अभिक प्रकार कीए वह जतना॥

हरिभक्ति ने बहुतों की मुक्ति की हैं।

है नानक! हरिभकों के संग बहुतों का उद्घार होता है।

हरिका नाम ही पारजात वृक्ष है।

हरि-गुश का गान करना ही कामधेनु है।

सर्वोत्तम हरि कथा है।

नाम-श्रवण से पीडा और दुःख दूर होता है।

नाम-महत्व का सन्त द्वय मे वास है।

सन्त-प्रताप से सब पाप भाग जाते हैं।

सन्तों का संग बड़े भागों से प्राप्त होता है।

सन्त सेवा से नाम का चिन्तन होता है।

नाम सम श्रीर कोई वस्तु नहीं है।

है नानक ! गुम्द द्वारा कोई वड़भागी जन ही नामको पाता है। नार

सलोकु

श्चनंक शाध श्रीर स्मृतियां हैं,सब को विचार कर देखा,

है नानक !हरिनाम तुत्र्य कोई भी नहीं है, नाम अमूख्य पदार्थ है।६।

श्रम्यपदी ॥

जप तप ज्ञान खीर सब प्रकार का ध्यान,

रुः दाखि और सब स्मृतियों का व्याख्यान,

योगाम्यास, अनेक प्रकार के कर्म और धर्म-क्रिया,

सव यस्तु का ल्याग कर धन में किरे,

ध्यनेक प्रकार के बहुत यब भी करे,

( 20 )

पुंन दान होमें वहु रतना ॥
सरीर कटाइ होमें करि राती ॥
वरत नेम करें वहु भाती ॥
नहीं तुलि राम नाम बीचार ॥
नानक गुरमुखि नामु जपीए इक बार ॥१॥

नउरांड प्रिथमी फिरे चिरु जीने।। महा उदासु तपीसरु थीवें ॥ अगनि माहि होमत परान ॥ कनिक ग्रम्ब हैवर भूमि दान॥ निउली करम करे वहु आसन॥ जैन मार्ग संजम अति सौधन॥ निमख निमख करि सरीर कटावै॥ तउ भी हउमै मैलु न जावै।। हरि के नाम समसरि कछ नाहि॥ नानक गुरमुखि नामु जपत गति पाहि ॥२॥ मन कामना तीरथ देह छुटै।। गरबु गुमानु न मन ते हुटै।। सोच करे दिनस श्ररु राति॥ मन की मैलु न तन ते जाति॥ इस देही कड वहु साधना करें॥

पुण्य द्वान और (रतना) पृत से हयन भी करे, ग्रारीर कटा कर (राती) छोटे छोटे दुकड़ों से हयन करे, यहुत प्रकार के ज़त और नेम भी करे, परन्तु राम नाम के विचार सम कोई भी सायन नहीं है। ग्रताय है नानक! (इकवार) मनुष्य जन्म में गुरू द्वारा केमन नाम ही जिपिए।।१॥

नव खंड पृथ्वी में फिरे ध्यीर चिरक्षीवी होंचे, महा उद्वासीन और तपीश्वर होये, व्यपने प्राणीं को भी व्यक्ति में हवन करे, स्वर्ण, अरव और विरोप घोड़े 3नः पृथ्वी दान करे, निवली कर्म और बहुत आसन करे, श्रातिशय कर जैन मत के संपम श्रीर साधानों की करे, (निमान) छोटे छोटे दुकड़े कर शरीर कटा दैवे, तो भी घाहंता रूप मल दूर नही होती। हरिनाम सम कोई साधन नहीं हैं। हे नानक ! गुरू द्वारा जीव नाम जप कर मुक्ति पाते हैं ॥२॥ मानसिक इच्छा कर तीर्थ विशेष में शरीर को स्याग, ती भो मर्व और गुमान मन से निधृत्त नहीं होता।

दिन रात स्नान करे। तीभी शारीरफ मन की मल नियुत नहीं होती। इस शरीर कर बहुत प्रकार केसाधन भीकरे, ( २२ )

मन ते कबहु न विखिया टरें॥ जिल धोवै वहु देह अनीति॥ सुध कहा होइ काची भीति॥ मन हरि के नाम की महिमा ऊच॥ नानक नामि उधरे पतित वहु मूच ॥३॥ वहुतु सिद्याराप जम का भउ विद्यापै॥ अनिक जतन करि तिसन ना धापै॥ भेख अनेक अगिन नहीं युझे॥ कोटि उपाव दरगह नही सिझै॥ छूटसि नाही ऊभ पङ्थाल॥ मोहि विद्यापहि माइद्या जालि ॥ अवर करतृति सगली जमु डानै॥ गोविंद भजन विनु तिलु नही मानै॥ हरि का नामु जपत दुख जाइ॥ नानक योलै सहिन सुभाइ ॥४॥ चारि पदारथ ने को मागै॥ साध जना की सेवा लागे॥ ने को अपुना दुख मिटावै॥ हरि हरि नामु रिदे सद गावै॥ ने को अपुनी सोभा लोरे।। साध संगि इह हउमे छोरे॥

तों भी मन से माया का प्रभाव दूर नही होता। यनित्य शरीर को जल संग बहुत थोय, भाव स्नान करे, तो भी कची दीवार कहा तक शुद्ध होय। हे यन हरिनाम की महिमा बहुत ऊची है। हे नानक! बहुत बड़े पानी भी नाम से मुक्त हुए हैं ॥३॥ यहुत चतुराईयों करके यम का भय व्याप्ता है। श्रमेक प्रयत्रों के करने पर भी तृत्या शान्त नहीं होती। यमेक वैषोंकर तृष्णा रूप यभिन ज्ञान्त नहीं होती। क्रोड़ों उपाव करने पर भी प्रलोश में हिसाब से मुक्त नहीं होता। थाकाश खारपाताल में जाकर भी मुक्तनहीं हो सकता, क्योंकि मोह से भाषा का जाल वहां पर भी व्याप्ता है। श्रीर सब कर्म करने पर भी यम दंड देगा, क्यों कि वह यम गोबिन्द भजन विनरंचकमात्र भी नहीं मानता। है नामक! जो मनुष्य रयभावतः हरिनाम् उचारता है, उसका दु:ख हरिनाम जपने से दूर होता है।।।।। नो धर्मादि चार पदायों को मांगे,

सां सेवा में जमें ।

जो श्रपना दुःष दूर करना चाहे सो सदा हृदय से हरिनाम उद्यारण करे। जो श्रपनी कार्ति चाहे, साधु समाज में जाकर, श्रहंता को त्यागे। जे को जनम मरगा ते डरे॥ साध जना की सरनी परे।। जिसु जन कउ प्रभ दरस पिआसा। नानक ता के बिल बिल जासा ॥४॥ सगल पुरख महि पुरख प्रधानु॥ साध संगि जाका मिटे अभिमान ॥ आपस कउ जो जाएँ नीचा ॥ सोऊ गनीए सभ ते ऊचा ॥ जा का मनु होइ सगल की रीना॥ हरि हरि नामु तिनि घटि घटि चीन्हा ॥ मन अपुने तें वुरा मिटाना ॥ पेखे सगल सिसटि साजना ॥ सूख दूख जन सम इसदेता।। नानक पाप पुंन नहीं लेपा ॥६॥ निरधन कड धनु तेरों नाउ।। निथावे कड नाउ तेरा थाउ॥ निमाने कड प्रभ तेरो मान।। सगल घटा कउ देवह दानु ॥ करन करावनहार सुश्रामी।। सगल घटा के अंतरजामी॥ अपनी गति मिति जानहु आपे।।

जो जन्म खीर मरण से भए करे, सी सन्त-दारम की प्रहम् करे। निस पुरुष को प्रभु-वर्शन की इच्छा है, है नानक ! में उस पर अपने आप को न्योद्धावर करना हूं ॥५॥ सब पुरुषों में यह पुरुष प्रधान है, माधु संग कर जिस का यभिमान दूर हुआ है। जो ध्ययने घाष को नीच आनता है, उम को मब संजना गणिय। जिल का मन नय की धूलि होते, हरिनाम उस ने घट घट मेचीना है। जिस ने अपने भन से दुष्ट भाग मिटा दिया है, उसने सब मृष्टि की यपना सज्जन देखा है। यह पुरुष दुःख सुख को सम देखता है। हे नानक ! उस की पुण्य खीर पाप का लेप नहीं है ॥६॥ तरा नाम निधन का धन है। तरा नाम स्थान विद्यान का स्थान है। हे प्रमो ! तेरा नाम मान रहिन का मान है । मय जीयों को आप दान द रहे हो। हे स्वामी! याप करने ग्रीर कराने वाले हो। श्राप सय जीवों के दुर्य की जानने वाले हो। ध्यपनी गति स्रीर मर्प्यादा को स्राप ही जानते हो।

आपन संगि आपि प्रभ राते॥ तुमरी उसतित तुम ते होइ॥ नानक अवरु न जानसि कोइ !! ७।। सरव धरम महि स्नेसट धर्म ॥ हरि को नामु जिप निरमल करम्॥ सगल किया महि ऊतम किरिशा॥ साभ संगि दुरमति मलु हिरिश्रा। सगल उद्म महि उद्मु भला॥ हरि का नामु जपहु जी अ सदा ॥ सगल वानी महि अंमृत वानी ॥ हरि को जम्र मुनि रसन वखानी॥ सगल थान ते ओहु ऊतम थानु॥ नानक जिह घटि वसै हिर नामु ॥ न॥ ३॥

सलोकु

निरगुनीश्रार इश्रानिश्रा सो प्रभ सदा समाछि॥ जिनि कीआ तिसु चीति रखु नानक निवही नाछि॥४॥

श्रसटपदी रमईआ के गुन चेति परानी॥ कवन मूळ ते कवन हसटानी॥ हे प्रभो ! अपने संग धाप रच रहे हो । तुमहारी स्तुति तुम से ही हो सकती है । श्री सत्गुम्न जी कहते हैं कोई और नहीं जान सकता ॥॥॥ सब धमों में श्रेष्ट धमें यह है कि

हरिनाम अप कर अपने कर्म को निर्मल करो। सन क्रिया में उत्तम क्रिया यह है कि

साधु संग में मिलकर दुर्मति रूप मल को दूर करो। सब उद्यमों में भला उद्यम यह है कि

यपने हुद्यसे सदा हरिनाम जपो।

सब वाणीयों में हरियश की वाणी श्रेष्ट हैं इस को सुनो श्रीर रसना से उचारों।

हे नानक । जिस घट में हरिनाम वसता है वह हृदय-स्थान सव रथानों में श्रेष्ट है ॥=॥३॥

#### सलोक्त

हे गुण्टीन! हे यजान! उस प्रभु को सदा याद कर, जिसनेतुमको जन्म दिया है उस को हुदय मे रफ्ल, हे नानक! सो तुमहारा साथ देगा।

#### श्रसरपदी

हे प्राणी ! परमेश्वर के गुर्शों को याद कर । कैसे(तुच्छ) मूल से कैसी (सुन्दर देह बना कर) दिखाई है, भाव माता पिता के मलिन रक्ष-वीर्य से कैसी सुन्दर देह बनाई है। जिनि तूं सानि मनारि सीगारिआ।।
गरभ अगनि महि जिनहि उनारिआ।।
वार निवसथा तुझिह पिआरे दूध।।
भिर जोवन भोजन सुख स्ध।।
विरिध भइआ जपि साक सैन।।
मुखि अपिआउ वैठ कउ दैन।।
इह निरगुनु गुनु कछू न बूझै।।
वखिस लेहु तउ नानक सोई।।१।।

जिह प्रसादि धर ऊपरि सुित वसिह ।।
सुत श्रात मीत विनता संगि हसिह ॥
जिह प्रसादि पीविह सीतल जला ॥
सुरादाई पवनु पावकु अमुला ॥
जिह प्रसादि भोगिह सिभ रसा ॥
सगल समग्री संगि साथि वसा ॥
दीने हसत पान करन नेत्र रसना ॥
तिसहि तिआगि अवर संगि रचना ॥
ग्सं दोल मूड अंध विआगे ॥
नानक काहि लेहु प्रभ आगे ॥२॥

श्रादि श्रंति जो राखनहारु॥

जिस ने तुम को अति सुन्द्र बनाया और
नामंगिन में बचाया,
चाल्यापत्था में तुम को दूध पिलाया,
जवानी में भोजन, सुख-मन्द्रि दिये,
जब बृद्व हुआ तो संवा के लिये सम्बन्धी दिये,
जो बैठे विठाये को सुख में भोजन देते हैं,
यह गुण-हीन जीव उस के उपकार को नहीं जानता।
सतगुम जी कहते हैं—आप वखिहाश करेंगे तब ही इस जी रका
उद्वार होगा ॥१॥

जिस की रूपा से पृथ्वी पर तूं सुख पूर्वक बसता और
पुत्र अता मित्र य की के संग हंसता है,
जिस की कृपा से तू शीतक जल पीता है,
पुनः सुखदायक पापु और असून्य और जिस की मिली है,
जिसकी कृपा से सब रसों को तू भोगता है,
पुनः सब पदार्थ तुम को मिले हैं,
जिम ने तुम को हाथ पाँव कान नेत्र और जिहादि दिये हैं,
उस का त्थाग कर के औरों के संग भीति लगाई है।
या दाव मूड महानीयों को वयाप्ते हैं।
आ गुरू जी कहते हैं, हे प्रभी! तुम ध्याप इन दोपों से जीव का

याद से लेकर छंत तक भाव सर्वदा जो रक्षक है.

(30)

तिस सिउ प्रीति न करै गवार ॥ जाकी सेवा नवनिधि पावै॥ ता सिउ मूड़ा मनु नही लावै॥ जो ठाकुरु सद सदा हजूरे॥ ता कउ अंधा जानत दूरे॥ जा की टहल पावै दरगह मानु॥ तिसहि विसारे मुगधु अजानु। सदा इहु भूलनहारु॥ नानक राखनहारु अपारु ॥३॥ रतनु तिआगि कउडी संगि रचै॥ साचु छोडि झूठ संगि मचै॥ जो छडना सु असथिर करि मानै॥ , जो होवनु सो दूरि परानै॥ छोडि जाइ तिस का समु करे।। संगि सहाई तिसु परहरे॥ चंदन लेपु उतारे धोइ॥ गरधव श्रीति भसम संगि होइ।। अंधकूप महि पतित विकराल॥ नानक काढि लेहु प्रभ दइआल ॥४॥ करतृति पस् की मानस जाति। छोक पचारा करै दिनु राति ॥

उस के संग मूद प्रीति नही करता। जिस की सेवा करने से नव निद्धि को पा सके, उस के मंग मूद मन नहीं लगाता। जो प्रतिपास्क प्रभू हर समय मीजूद है, उसको यसानी दूर जानता है। जिस की सेवा से जीव प्रमुन्दर्यार में मान पाना है, मूद अतानी उस को नुला देना है। यह जीय सदा भूतने वाला है। हे नानक! परमात्मा खवार रक्षक है ॥३॥ (नाम) रव को त्याग कर कीड़ी के संग रच रहा है। मत्य को त्याग कर श्रसत्य के संग गर्व करता है। जिस को त्यागना है उस को स्थिर मान रहा है। होने वाली वात भाव भरण को दूर समझ रहा है। जिस माया को त्याम कर जाना है उसके निमित्त कर उदाता है। संग सहायक जो परमश्यर है उस को ध्याग देता है। चन्द्रन के लेप को घो कर उतार रहा है। गर्म की प्रीति राख के साथ ही हांती है। भयानक अन्य कृप में यह जीव पड़ा है। श्री गुरू जी कहते हैं है दयानु प्रभी। उस से इसको निकाल लो। श जीव का कर्तव्य तो पशु का है, जाती मनुष्य की है। बिन रात जोक-प्रसन्नता के लिए दम्भ करता है।

छपिस नाहि कछ करै छपाइया।। याहिर गिआन घियान इसनान।। अंतरि वियापै लोभु सुयानु।। यांतरि अगनि चाहिर तनु सुयाह।।

गलि पाथर कैसे तरै अथाह ॥

जा के अंतरि वसे प्रमु आषि॥ नानक से जन सहजि समाति ॥१॥ सुनि अंघा कैसे मारगु पावै॥ करु गहि लेहु ओड़ि निवहावै।। कहा युशारति वृशे डोरा॥ निसि कहीए तउ समझै भोरा॥ कहा विसनपद गावै गुंग॥ जतन करै तउ भी सुर भंग॥ कह पिंगुल परवत परभवन ॥ नहीं होत उहा उसु गवन ॥ करतार करगामै दीनु वेनती करे॥ नानक तुमरी किरपा तरै।।६॥

दिखावे के लिए (धर्म-) घेप बनाया है परन्तु हृदय में मापा की मल भरी है।

छिराने के यब करने पर भी घह कपट छिप नहीं सकता।

बाहर से ज्ञान की बातें, ध्यान छोर स्नान के कमें करता है,

हृदय में लोभ रूप स्वान जोर पकड़ रहा है।

मन में तृप्णा रूप ग्रांग लगी है छोर बाहर दारीर पर राखी लगाई है!

गते में (कपट का) पत्यर वन्धा है यतएव अयाह समुद्र को कैसे तरे?

जिन के मन में स्वयं प्रभु वसता है, है नानक ! वह सहज अवस्था को पाने हैं ॥५॥ यन्या सुन कर कैसे मार्ग प्राप्त करे ? है प्रभो। हाय पकड़ कर धन्त पर्यन्त निवाहो। वहरा किस प्रकार वुझारत को समझे? किंदिया रात्रि, समझगा दिन। गुँगा भजन कैसे गा सकता है? प्रवत करने पर भी उस का स्वर भंग होगा। विगुला पर्यत पर कैसे घूम सकता है? उसका वस पर जाना ही नहीं हो सकता। ह कतार ! हे कम्यामय ! यह दीन विनती करता है। ग्री गुर्म जी कहते हैं,यह जीव ग्राय की कुरा से तर सकता है।६ (३४)
संगि सहाई सु आवै न चीति॥
जो वैराई ता सिउ प्रीति॥
बल्आ के गृह भीतिर वसं॥
अनद केल माइआ रंगि रसै॥
इंडु करि मानै मनहि परतीति॥

कालु न आवै मूड़े चीति॥ वैर विरोध काम क्रीध मोह।। ग्रुठ विकार महा छोभ ओह ॥ इग्राह् जुगति विहाने कई जनम॥ नानक रासि लेहु आपन करि करम ॥७॥ तु ठाकुर तुम पहि अरदामि॥ जीउ पिंदु सभु तेरी रामि॥ तुम मात पिता हम वारिक तेरे।। तुमरी कृपा महि सुस धनर ॥ कोइ न जान तुमरा अंतु ॥ ऊचे ते ऊचा भगवंत ॥ मगल समग्री तुमर मात्रे धारी ॥ तुम ते होड़ सु आगियाकारी॥ तुमरी गति मिति तुम ही जानी॥ नानक दाम सदा प्रवानी॥ =॥ ७॥

( \$\$ ) जो हरि संग में ई फ्राँर सहायक है वह तो पाद नहीं स्नाता, जो शतु है उसके संग प्रीति है। (जीय) रेत के घर में वसता है, (परन्तु) मायक रंग मे खिचत हुआ यानन्द और क्रीडा करता है। (उस रेत के घर सपी श्रीर को) सदा स्थिर समझता है श्रीर मन में इस से श्रीनिकरता है। मुखं को मीन यादा नहीं खाती। वेर विरोध, काम क्रोध, मोह, झुठ विकाद, बहुत सोभ और विश्वास-वातादि युराईयों में लग कर कई जन्म व्यतीत हो गये। श्री गुम्द भी कहते हैं, यब अपनी मृपा कर रक्षा करो। अ। तूं प्रविपालक प्रभु हैं, तुमहारे पास विनती है। जीव खाँर दारीर सब तेरी पूंजी है। तुम माता थार पिता हो, हम तुमरे वानक है। तुमहारी कृपा में हम को अधिक सुख हैं।

तुमहारी कृता में हम को श्रधिक खुख हैं। तुमहारा अन्त कोई नहीं जानता। है भगवन्त! सूं स्चों में ऊचा है। सब रचना तुमहारी मर्थादा में खड़ी है।

तुमहारा किया हुआ (जीव) तुमहारी आज्ञा में चनता है। तुम जपनी गनि ब्यार मर्प्यादा की आप ही जानते हो। श्री जगन गुस जी कहते हैं, दास सदा श्राप पर दुर्यान है।=1

# ( ३६ ) सलोकु

देनहारु प्रभ छोडि कै लागहि थान सुथाइ॥ नानक कहू न सीझई विनु नावै पति जाइ॥१॥

श्चासटपदी ॥
दस वसतू ले पाछै पावै॥
एक वसतु कारनि विस्मेटि गवावै॥
एक भीन देइ दस भी हिरि लेइ॥

तउ मुड़ा कहु कहा करेंड्।। जिसु ठाकुर सिउ नाही चारा ॥ ता कुछ की जे सद् नमसकारा॥ जा कै मिन लागा प्रभु मीठा ॥ सरव सूस ताहू मिन व्ठा ॥ जिसु जन अपना हुकमु मनाइआ। सरव थोक नानक तिनि पाइआ॥१॥ अगनत साहु अपनी दे रासि॥ सात पीत बरते अनद उलासि॥ अपुनी अमान कुछ बहुरि साह लेइ ॥ अगियानी मिन रोष्ठ करेइ।। अपनी परतीति आप ही खाँनै॥

## सलोकु ॥

दातार प्रभु का त्याग करके यह जीव और स्वायों में लग रहे हैं। है नानक ! यह पुरुष कहीं मुक्ति नहीं पात, क्यों कि नाम विना मान नहीं होता ॥६॥

#### श्रम्यपदी

दश (भाव,कई) पदाये लेकर जमा करता है। एक वस्तु के न होने के कारण अपना विश्वास गंवा लेता है। (भला) प्रभु उस एक बस्तु को न देकर प्रथम की दी हुई वस्तु को भी छीन से, सब बनायो यह मूर्ख जीव कया कर सकना है? जिस स्यामी के संग वस न चले, उस का सदा नमस्कार करिये। जिस के मन में प्रभु पयारा लगता है, सब सुख उस के मन में प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य को (प्रभु ने) अपना हुकम मनाया है, उस ने सब पदार्य पालिये है।।१॥ याननत पदायों का धनी प्रभु ख्रापनी पूँजी देता है। (जीव) उसकी दात को खाता पीता बर्तता यति प्रसन्न होता है। जव शाह (प्रभु) ग्रपनी धमानत कुछ वापिस ले लेगा है तव ग्रहानी ग्रपने भन में क्रीय करता है। (वसा करने में जीव) अपना विश्यास आप खो लता है।

( 35 )

वहुरि उसका विस्वासु न होवै।। जिस की वसतु तिसु आगै राखै॥ प्रभ की आगिआ माने माथै॥ उस ते चउगुन करै निहालु ॥ नानक साहिषु सदा दइश्रालु ॥२॥ अनिक भाति माइआ के हेत ॥ सरपर होवत जानु अनेत। विरख की छाइआ सिउ रंगु लावै।। श्रोह विनसै उहु मिन पछुतावै।। जो दीसै सो चालनहार ॥ लपटि रहियो तह य्रंध अंधारु॥ यटाक सिउ जो लावे नेह।। ता कड हाथि न आवे केह ॥ मन हरि के नाम की श्रीति सुखदाई॥ करि किरपा नानक आपि छण् छाई॥३॥

मिथिया तनु धनु छुटंबु सवाह्या॥ मिथिया हडमै ममता माहया॥ मिथिया राज जोवन धन माछ॥ मिथिया काम कोध विकराछ॥ मिथिया रथ हसती श्रस्य वसवा॥ फिर इसका विश्वास नहीं किया जाता। जिस (प्रभु) की वस्तु है उसके आगे धरे और अमुन्याहा को माथ पर मान, तव ज्ञाह उस को उस से चार गुणा श्रधिक प्रसन्न करता है। हे नाभक ! वह साहिब सर्वदा दयालु है ॥२॥ माया के जो अनेक प्रकार के हित हैं, निश्चे जान कि वह नादा होंगे। जसे किसी ने बुक्ष की छाया संग प्रीति लगाई है, उस के नाश होने पर वह पश्चाताप करता है। इस प्रकार जो कुछ दिखाई देना है वह स्पर नाश होने वाला है। यह याचा उन में लपट रहा है। जो (जीय) यातु संग प्रीति करता है, उस वे हाथ में बुछ नहीं आता । हे मन ! हिर के नाम की श्रीति सुखडायक है । रे नानक! (यकाल पुरुप) कृपा करके आप ही अपनी अति खगा देना है ॥३॥ तन धन जीर सत्र परिवार मिथ्या है। "म हुँ" "यह मेरा हैं । यार माया—मह सत्र मिण्या है। राज योवन धन खार माल-यह सब मिण्या है। भवंदर काम खीर कोब भी मिखा है। रथ हस्ती घोडे और बस्त्र—यह सत्र मिथ्या है।

( So )

मिथिआ श्रोह मोह श्रीभमानु ॥

मिथिआ श्रोह मोह श्रीभमानु ॥

मिथिआ आपस ऊपरि करत गुमानु ॥

असथिरु भगति साध की सरन ॥

नानक जिप जिप जिप्नै हिर के चरन ॥श्र॥

मिथिआ स्वन पर निंदा सुनिह ॥

मिथिआ हसत पर द्रव कड हिरहि ॥

मिथिशा नेत्र पेखत पर तृत्र रूपाद ॥

मिथिशा रसना भोजन श्रन स्वाद ॥

मिथिया चरन पर विकार कउ धाविह ॥

मिथिया मन पर छोभु लुभाविह ॥

मिथिया तन नहीं पर उपकारा ॥

मिथिया वास लेत विकारा ॥

विनु वूझे मिथियां सभ भए ॥

सफल देह नानक हरि हरि नामु छए ॥ ४ ॥

विरथी साकत की आरजा ॥

साच विना कह होवत स्चा ॥

विरथा नाम विना तनु अंध ॥

मुखि आवत ता कै दुरगंध ॥

विनु सिमरन दिनु रैनि वृथा विहाह ॥

प्रसन्नता पूर्वक माया को देख कर हँसना भी मिथ्या है। ओह, मोह, अहंकार सब झुठा है। यपने ऊपर गुमान करना भी झुठा है। साधु शरण और हरि-मिक यह स्थिर है। है नानक ! यह (जीव) जीवित है जो हरि-चरण जपता है ॥४॥ व्यर्थ हैं कान जो दूसर की निन्दा सुनते हैं। रुपर्थ हैं हाथ जो दूसरों का धन चुराते हैं। व्यर्थ हैं नेत्र जो देखते हैं पर क्षियों के रूपादि । व्यर्थ है जिहा जो (हरि रस त्याग वे) भोजनादि और स्वादों में लगी है। व्यर्थ हैं चरण जो दूसरे की बुराई निमित्त दीडते हैं। व्यर्थ है वह मन जो पर-पदायों के लोभ में लुभा रहे हैं। व्यर्थ है दारीर जो परोपकार में तत्पर नहीं हैं। व्ययं है (ब्राण) जो विकार जनक वासना को लेते हैं। विना समझे सब (जीय) व्यर्थ चले गये । हे नानक ! केवल हरिनाम उचारण में शरीर सफल होता है। १। व्यर्थ हें दुर्जन की सब अवस्था, क्योंकि स्तय विना कभी कोई सचा नहीं हो सकता है। नाम बिना श्रज्ञानी का शरीर व्यर्थ है। उसके मुख से (शूठ निन्दादि की) दुर्गनिय याती है। रमरण विना दिन रात व्यर्थ व्यतीत होते है,

मेघ विना जिउ खेती जाइ ॥
गोविद भजन विनु वृथे सभ काम ॥
जिउ किरपन के निरास्थ दाम ॥
धंनि धंनि ते जन जिह घटि वसिओ हिर नाउ ॥
नानक ता कै विल विल जाउ ॥ ६ ॥
रहत अवर कछ अवर कमावत ॥

मिन नहीं प्रीति मुखहु गंढ लावत ॥ जाननहार प्रभू परवीन ॥ वाहरि भेख न काहू भीन ॥ अवर उपदेसे आपि न करे।। श्रावत जावत जनमें मरे।। जिस के अंतरि वसै निरंकारु॥ तिस की सीख तरें संसार ॥ जी तुम भाने तिन प्रभु जाता॥ नानक उन जन चरन पराता ॥ ७॥ करउ वेनती पारब्रह्मु सभु जानै॥ ग्रपना कीग्रा आपहि माने ॥ आपहि आप आपि करत निवेरा ॥ किसे दृरि जनायत किसे बुझायत नेरा ॥ जैसे वादल विना खेती व्यर्थ जाती है। गोबिन्द मजन बिना सब काम व्वर्थ हैं, जैसे कजूम का धन व्यर्थ है। वह पुरुष धन्य हैं जिनके मन में हरिनाम बसा है।.

श्री गुम्द जी कहते हैं हम उन पर बलिहार वलिहार जाते है।इ। वाहर की रहनी (भाव, दिखावा) धीर है पुनः करता कछ और है।

मन में तो प्रीति नहीं और मुख से प्रीति के वनाव बनाता है। थन्तर्यामी, सब कुछ पहिचानने वाला,

बाहर के किसी कपट वेप कर प्रभु रीझता नहीं। जो दूसरे को उपदेश देता है और छाप कमाता नहीं, वह सदा जन्म मरण के चकर में पड़ा रहता है। जिसके मन में निरंकार बसता है, उस की सिक्षा से संसार तरता है।

है प्रभो । जो तुम को भाते हैं उन्हों ने तुम को जाना है। श्री गुरू जी कहते हैं हम उन के चरणों पर पड़ते हैं।।।।। प्रभु के सम्मुख में जो विनती करता हूं वह सब कुछ जानना है। अपने किये भक्त को आप ही मान देता है। थाप ही अपने आप न्याय करता है।

किसी को दूर जनाता है, किसी को ग्रयना श्राप समीप

दिखाता है।

( . . )

उपाव सिद्यानप सगल ते रहत ॥
सभु कछु जानै आतम की रहत ॥
जिसु भावै तिसु लए लड़ि लाई ॥
थान थनंतरि रहिआ समाइ ॥
सी सेवकु जिसु किरपा करी ॥
निमस्न निमस्न जिप नानक हरी ॥ ५ ॥ ४ ॥

सलोकु

काम क्रोध अरु छोभ मोह विनसि जाइ अहंमेव ॥ नानक प्रभ सरगागती करि प्रसादु गुरदेव ॥ १ ॥

### श्रमदपदी

जिह प्रसादि छतीह अंमृत खाहि ॥
तिसु ठाकुर कड रखु मन माहि ॥
जिह प्रसादि सुगंधत तिन छात्रहि ॥
तिस कड सिमरत परम गित पात्रहि ॥
जिह प्रमादि वसिंह सुख मंदिर ॥
तिसिंह धिग्राइ सदा मन अंदरि ॥
जिह प्रसादि गृह संगि सुख वसना ॥
आठ पहर सिमरह तिसुरसना ॥
जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥
नानक सदा धिग्राईण धिआवनजोग ॥ १॥

किसी उपाव व स्यानप से वज्ञ में नही ज्याता,

चयोंकि वह हर एक जीव की ज्यातिमक रहिनी को जानता है।

जिस को चाहता है उस को जपनी शरक में लगा लेता है।

यह हर एक स्थान में समा रहा है।

यह ही सेवक है जिस पर प्रभु ने स्वयं कृपा की है।

वह सेवक पल पल हिर को जपता है।।।।।।।।

सलोक्ज

श्री गुम्द जी कहते हैं, हे प्रमो! में श्राप की दारण हूँ । हे गुम्द देव! कृवा कर, जिस से काम क्रोध लोभ मोह और श्रहंकार नट हो जाप ॥१॥

श्रमदपदी ॥

जिस की कृपा से तूं छत्तील प्रकार के उत्तम भोजन को खाता है,
उस परमेश्वर को मन में धारण कर ।
जिसकी कृपा से सुगंधियां शरीर पर लगाता है,
उस का स्मरण करने से परम गति को पायेंगा ।
जिस की कृपा से सुख पूर्वक मन्दिर में बसता है,
सदा मन में उसका ध्मान कर ।
जिस की कृपा से घर में सुख से बसता है,
खाठ पहर जिहा से उसका स्मरण कर ।
जिन की कृपा से रंग और रस तूं भोगता है,
है गानम ! उस ध्यान योग्य का सदा ध्यान कर ॥१॥

जिह प्रसादि पाट पटंबर हढावहि ॥ तिसहि तियागि कत अवर लुभावहि ॥ जिह प्रसादि सुखि सेज सोईजै ॥ मन आठ पहर ता का जसु गावीजे।। जिह प्रसादि तुझु सभु कोऊ माने ॥ मुखि ता को जसु रसन वखाने।। जिह प्रसादि तेरी रहता धरम् ॥ मन सदा धिश्राइ केवल पाखहमु॥ प्रम जी जपत दरगह मानु पावहि ॥ नानक पति सेती घरि जाबहि ॥ २॥ जिह प्रसादि आरोग कंचन देही ॥ लिव लावह तिसु राम सनेही ॥ जिह प्रसादि तेरा श्रोला रहत ॥ मन सुरा पाविह हरि हरि जसु कहत ।। जिह प्रसादि तेरे सगल छिद्र ढाके ॥ मन सरनी परु ठाउर प्रभ ता कै।। जिह असादि तुझु को न पहुचै ॥ मन सासि सासि सिमरहु प्रभ ऊचे ॥ जिह प्रसादि पाई द्वलभ देह ॥ नानक ता की भगति करेह ॥ ३॥ जिह प्रसादि आभुसन पहिरीने ॥

जिस की कृपा से तूं साधारण और रेशमी वखां को पहनता है, उस का त्याग कर क्यों दूसरी वस्तुओं में लुभा रहा है? जिस की कृपा से तूं सुख पूर्वक सेजा पर सोता है, हे मन! याठों पहर उस का सुयश गायो। जिस की कृपा से तुम को सब कोई मानता है, मुख से जिह्ना द्वारा उस का सुपश कथन कर। जिस की कृपा से तुमहारा धर्म बना रहता है, हे मन! सदा केवल उस पारव्रहम का ध्यान कर। प्रमुजव कर तूँ प्रमुन्दर्बार में मान पायेगा। हे नानक ! तूँ मान के संग अपने घर जायेगा ॥२॥ जिसकी कृपा से स्वर्ध सम सुन्दर और रोग-रहित तेरा शरीर है, उस परमश्वर मे अपनी चित्त-वृत्ति को लगा। जिस की कृपा से तेरा पडदा वना है, हे मन ! उस हरियदा के करने से तूं सुख पायेगा । जिसकी कृपा से तेरे सब दोप ढके हैं, हे मन ! उस प्रभु-ठाकुर की शरण में पड । जिस की कृपा से कोई तुमहारी समता नहीं कर सकता. हे मन! उस ऊचे प्रभु का श्वास श्वास समरण कर। जिस की कृपा से तुम ने दर्लभ दारीर पाया है, हे नानक! उस की भक्ति कर ।।३॥ जिसकी कृषा से (कई प्रकार के) भूषण पहले जाते हैं,

मन तिसु सिमरत किउ आलसु कीजै।। जिह प्रसादि अस्य हसति असवारी॥ मन तिसु प्रभ कड कबहु न विसारी।। जिह प्रसादि बाग मिलस धना ।। राखु परोइ प्रभु अपुने मना ॥ जिनि तेरी मन वनत वनाई ॥ कटत घेटत सद तिसहि धियाई ॥ तिसहि धिआइ जो एक अलखे।। ईहा उद्धा नानक तेरी रखे ॥ ४॥ जिह प्रसादि करिह पुन वहु दान ॥ मन श्राठ पहर करि तिस का धिआन ॥ जिह प्रसादि तू आचार विउहारी ॥ तिसु प्रभ कउ सासि सासि चितारी ॥ जिह प्रसादि तेरा सुंदर रूप ॥ सो प्रभु सिमरह सदा अनुपु ॥ जिह प्रसादि तरी नीकी जाति । सो प्रभु सिमरि सदा दिन राति ॥ जिह प्रसादि तेरी पति रहे ॥ गुर प्रसादि नानक जसु कहै ॥ १ ॥ जिह प्रसादि सुनहि करन नाद ॥ जिह प्रसादि पेसिह विसमाद ॥

है मन ! उस के स्मरख में आलस क्यों कियां जाय ? जिस की कृपा से तूं घोड़े और हाथियों की सवारी करता है, हे मन ! उस प्रभु को मत भूलना । जिस की कृपा से तुम को बगीचे मन्दिर और धन प्राप्त हैं, उस प्रभु को अपने मन में परो कर रक्ख। हे मन ! जिस ने तुमहारा सब बनाउ बनाया है, ऊठते बैठते सदा उसका ध्यान कर। हे नानक! उस का ध्यान धर जो एक और ग्रलक्ख है, श्रीर जो लोक श्रीर परलोक में तुमहारा मान रखेगा ॥४॥ निस की कृपा से तूँ पुण्य और दान करता है, हे मन ! सदा उस का ध्यान कर । जिस की कृपा से तूँ शुभ-कार्य्य करने वाला व्यवहारी है, उस प्रभु को स्वास स्वास याद कर। जिस की कृपा से तेरा सुन्दर रूप है, उस धानूपम प्रभु का सदा स्मरण कर। जिस की कृपा से तेरी उत्तम जाति है, उस प्रमुका सदा दिन रात स्मरण कर। जिस की कृपा से तेरा मान बना है, गुरू-कृपा से हे नानक ! हम उस का यश कहते हैं ॥५॥ जिस की कृपा से कानों से तूँ रागादिकों को सुनता है, जिस की कृपा से आश्चर्य वस्तुओं को देखता है,

जिह प्रसादि वीलहि अंमृत रसना ॥ जिह प्रसादि सुसि सहने यसना ॥ जिह प्रसादि हसत कर चलहि ।। जिह प्रसादि संपूरन फलहि ॥ जिह प्रसादि परम गति पावहि॥ जिह प्रसादि सुखि सहजि समाविह ॥ ग्रैसा प्रभु तिश्रागि श्रवर कत लागह ॥ गुर प्रसादि नानक मनि जागहु ॥ ६॥ जिह प्रसादि तूं प्रगद्ध संसारि॥ तिसु प्रभ कड मूलि न मनहु विसारि ॥ जिह प्रसादि तेरा प्रतापु ॥ रं मन मृह तू ता कउ जापु ॥ जिह प्रसादि तेरे कारज पूर ॥ तिसहि जानु मन सदा हजूरे॥ जिह प्रसादि तुं पायहि साञ्ज ॥ रे मन मेरे तूं ता सिंड राचु ॥ जिह प्रसादि सभ की गति होई ॥ नानक जापु जप जपु सोइ॥७॥ आपि जपाए जपे सा नाउना आपि गावाग् सु हरि गुन गाउ॥ प्रभ किरपा ते होई प्रमासु ॥

जिस की कृपा से रसना द्वारा तूँ यंमृत बचन बीलता है, जिस की कृपा से तूं स्वाभाविक सुख में यस रहा है, जिस की कृपा से तेरे हाथ चलते हैं, जिस की वृपा से तूं संपूर्ण फलों से फला है, जिस् की कृपा से परमागति को पाता है, जिस की कृपा से यातम सुख मे ममाता है, पसा प्रभु स्थाग के तूं और किस में लगा है? हे नानक ! गुरू-कृपा से मन मे जागो ॥६॥ जिस की कृपा से तूं संसार में प्रगट है, उस प्रभु की मन से कभी न भूल। जिस की कुपा से तेरा प्रताप बना है, हे मूह मन! तूँ उस को जप। जिस की धूपा से तेरे कार्य्य पूर्ण हो रहे हैं, हे मन ! उस को सदा प्रत्यक्ष जान ! जिस की धृपा से तू सत्य-रूप प्रभु को पाता है, हे बेरे मन ! तूँ उस के संग श्रीति कर। जिस की भूपा से सब की गति होति है, हे नानक ! उस जपने योगय को जप ॥ ॥ जिस को प्रभु याप जपाय, सो नाम जपता है। जिस से आप गान कराता है, सो हरि-गुण गाता है। प्रमुन्ह्या से प्रकाश होता है।

प्रभू दह्या ते कमल विगास ॥
प्रभ सुप्रसंन वसे मिन सोइ॥
प्रभ दइआ ते मित ऊतम होइ॥
सरव निधान प्रभ तेरी मइआ॥
आपहु कछू न किनहू लइआ॥
जितु जितु लावहु तितु लगहि हिर नाथ॥

नानक इन के कछ न हाथ ॥ = ॥ ६ ॥ सलोकु ॥

श्राम श्राधि पाखहमु सोइ॥ जो जो कहै सु मुकता होइ॥ सुनि मीता नानकु विनवंता॥ साध जना की अचरज कथा॥१॥

श्रसटपदी

साध के संगि मुख ऊजल होता ॥
साध संगि मल सगली पोता ॥
साध के संगि मिटै अभिमानु ॥
साध के संगि अगटै सुगिआनु ॥
साध के संगि युझै प्रभु नेरा ॥
साध के संगि समु होत निवेरा ॥
माध के संगि पाए नाम रतनु ॥

प्रमुन्दया से हृदय-कमल प्रकृष्तित होता है।
जब प्रभु प्रसन्न होता है तय मन में बसता है।
प्रभु-दया से उत्तम बुद्धि होती हैं।
दे प्रमा! तेरी कृपा सब निद्धों की निद्धि है।
व्यपने व्याप किसी ने कुछ नहीं लिया,
हे हरिनाय! जहां जहां जीवों को लगाते हो वहां वहां वह लगते हैं।

हे नानक । इन जीवों के हाथ में कुछ नहीं है ॥=॥६॥ सलोकु

सी पाछहम गम्यता रहित छोर छयाह है।
जो जो पुरुष प्रभु नाम को वेता है सो सो मुक्त होता है।
छी गुरू जी विनती करते हैं, है मित्र! सुन (उस का नाम रमराह
करने वाने) महां पुरुषों की कथा छाछर्य है।।।।।

## श्रमस्पदी ॥

माधु संगति से मुख उज्जल होता है।
साधु संगति सब मल को दूर करती है।
माधु संगति से अभिमन्द दूर होता है।
माधु संगति से अष्ट हान प्रकट होता है।
साधु संगति से प्रमु समीप जाना जाता है।
साधु संगति से मन (बन्धनों) से खलासी हो जाती है।
साधु संगति से जीव नाम-रव को पाता है।

साध के संगि एक ऊपरि जतनु ॥ साध की महिमा वरनै कउनु प्रानी॥ नानक साध की सोभा प्रभ माहि समानी ॥१॥ साध के संगि अगोचरु मिलै ॥ साध के संगि सदा परफुलै ॥ साध के संगि आवहि वसि पंचा ॥ साध संगि अंमृत रसु भुंचा ॥ साध संगि होइ सभ की रेन ॥ साध के संगि मनोहरि वैन ॥ साध के संगि न कतहूं धावै।। साध संगि असथिति मनु पार्थे ॥ साध के संगि माइआ ते भिन ॥ साध संगि नानक प्रभ सुप्रसंन ॥२॥ साध संगि दुसमन सभि मीत ॥ साधू के संगि महा पुनीत ।। साध संगि किस सिउ नहीं वेरु ॥ साध के संगि न वीगा पैरु॥ साध के संगि नाही को मंदा ॥ साध संगि जाने परमानंदा ॥ साध के संगि नहीं हउ तापु ॥ साथ के संगि तजे सभु यापु ॥ .

रराधु संगति से एक परमश्यर प्राप्ति का ही यक होता है। साध महिमा को फीन प्रामी पर्यन कर सकता है? ते नानक ! साधु महिमा प्रभु में समाई हुई है ॥१॥ साधु संगति ने इन्द्रियों-का-अविषय प्रभु मिजता है। माधु संगति से मन सर्वदा प्रकृतिलत रहता है। साधु संगति से पांची (कामादि) वस में स्नाते हैं। भाषु संगति से जीव श्रमृत रस को श्रास्यादन करता है। गापु संगति से जीव सब की भूजी होता है। माधु संगति से मधुर यचन,योवता है। मानु संगति से (वाग्ना धर्धान हो हर) कहीं नौडता नहीं। साधु संगति से मन रियरता को प्राप्त होना है। ररानु संगति से माया में धनेप रहता है। है नानंक ! साधु संगति करने से प्रभु सुप्रसन्न होना है ॥ ॥ साधु संगति से सब शबु मित्र हो जाते हैं। साधु संगति से मन अति पवित्र होता है। साधु संगति से शिसी के संग धर नहीं रहता। साधु संगति से कुर्मांग में पायों नहीं पड़ता। साधु संगति से कोई युरा दिखाई नहीं पडता। साधु संगति से जीव परमानन्द को जानता है। साधु संगति से छहता रूप ताप नहीं होता। साधु संगति से जीवं सब प्रापा भाव स्याग देता है।

ग्रापे जाने साध वडाई ॥ नानक साध प्रभू वनि आई ॥३॥ साध के संगि न कबह धावै ।। साध के संगि सदा सुख पावै॥ साध संगि वसतु अंगोचर छहै।। साधू के संगि अजरु सह ॥ साध के संगि वसै थानि उचै ॥ साधू के संगि महिल पहुचे ॥ साधं के संगि हड़े सिम धरम ॥ साध कै संगि केवल पारब्रहम ॥ साध के संगि पाए नामें निधान ॥ नानक साधू के बुखान ॥४॥ साध के संगि सभ कुल उपारे ॥ साध संगि साजन मीत कुरंव निसतारे ॥ साधू के संगि सो धनु पाव ॥ जिसु धन ते सभु को वरसावे।। साध-संगि धरमराइ करे सेवा ॥ साध के संगि सोमा सुर देवा ॥ साधू के संगि पाप पलाइन ॥ साथ संगि अंमृत गुन गाइन ॥ साध के संगि सख थान गंमि !!

(४८) नानक साध के संगि सफल जनंम ॥४॥ साध के संगि नहीं कछ घाल ॥

द्रसनु भेटत होत निहाल ॥
साध के संगि कल्खत हरे ॥
साध के संगि नरक परहरे ॥
साध के संगि ईहा ऊहा सहेला ॥
साध संगि विद्यत हरि मेला ॥

जो इछ सोई फल पावै ॥ साध के संगि न विस्था जावै ॥ पारब्रहमु साध रिद वसे ॥ नानक उधरै साध सुनि रसे ॥ ६ ॥

साध के संगि सुनउ हारे नाउ॥
साध संगि हारे के गुन गाउ॥
माध के संगि न मन ते विसरे॥
साध संगि सरपर निसतरे॥
साध के संगि लगे प्रभु मीठा॥
साध के संगि घटि घटि डीठा॥
साध संगि भए आगिआकारी॥

है नानक ! साधु संगति में जन्म सफल होता है ॥५॥ -साधु मंगति करने से (ईश्वर प्राप्ति के लिये) कोई (तप श्रादि) प्रयस नहीं करना पड़ता,

क्योंकि दर्शन करते ही निहाल हो जाता है। साधु संगति से पाप दूर हो जाते हैं। साधु संगति से नरक से वच जाता है। साधु संगति से लोक परलोक में सुवी होता है। साधु संगति के कारण ईश्वर से विछड़े जीव का उस से मिलाप हो जाता है।

जो चाहता है फल पा लेता है, क्योंकि साधु-संग व्यथं नहीं होता। पारव्रम्भ साधु हृदय मे वसता है। है नानक! सन्तों के रस भरे वचन सुन कर जीव का उद्घार होता है ॥६॥ साधु संगति में (मे) परमेश्वर का नाम सुन्। साधु संगति में (में) हरिगुण गान कर्न । साधु संगति से प्रभु मन से नहीं भूलता । साधु संगति से जीव ग्रवश्य तर जाता है। साधु संगति से प्रभु मीठा लगता है। साधु संगति से परमश्वर सब घटों में देखा जाना है। साधु संगति से हम याताकारी हुए हैं।

साध संगि गति भई हमारी ॥ साध के संगि मिटे सिम रोग ॥ नानक साध भेटे संजोग ॥७॥ साध की महिमा वेद न जानहि ॥ जेता सुनहि तेता विस्विभानिह ॥ साध की उपमा तिहु गुरा ते दूरि ॥ साध की उपमा रही भरपूरि ॥ साध की सोभा का नाही अंत ॥ साध की साभा सदा वेळात ॥ साध की सोभा ऊच ते ऊची।। साध की सोभा मूच ते मूची ॥ साध की सोभा साध वाने आई।। नानक साथ प्रभ भेदु न भाई ॥ ५॥ ७॥ सलोकु

मिन साचा मुखि साचा सोइ॥

श्रवर न पेसे एकसु विनु कोइ॥

नानक इह छछगा ब्रह्मगिआनी होइ ॥१॥ त्र्यसद्यदी ब्रह्मगित्रानी सदा निरलेप ॥ ( ६१ )

साधु संगति से हमारी गति हुई है। साधु संगति से सब रोग दूर हुए हैं। है नानक ! उत्तम कर्म से साधु-भिलाप होता है ॥ ७। साधु महिमा को वेद नहीं जानते। जेता सुना है तेता कथन यह करते हैं। साधु महिमा त्रिगुणों से परे हैं। साधु महिमा सब ब्रह्मंड में पूर्ण है। साधु महिमा का थन्त नहीं है। साधु महिमा सदा यन्त-रहित है। साधु महिमा ऊँचों से ऊँची है। साधु महिमा अधिक से अधिक है। साधु महिमा साधु को वन आई है। हे नानक ! साधु खोर प्रभु में मेद नहीं है ॥=॥७॥

जैसे जल महि कमल अलेप।। ब्रह्मगिश्रानी सदा निरदोख।। जैसे सूरु सरव कउ सोख।।

ब्रह्मगिआनी के हसिट समानि ॥ जैसे राज रंक कड लागे तुलि प्वान ॥ ब्रह्मगिश्रानी के धीरज एक ॥ जिउ वसुधा कोऊ खोदे कोऊ चंदन लेप ॥

ब्रहमगिआनी का इहै गुनाउ ॥ नानक जिउ पावक का सहन सुभाउ ॥१॥

त्रहमगित्रानी निरमल ते निरमला ॥ जैसे मैलु न लागै जला ॥ त्रहमगित्रानी कै मिन होइ प्रगासु ॥ जैसे घर ऊपिर आकासु ॥ व्रहमगित्रानी कै मित्र सत्र समानि ॥ त्रहमगित्रानी कै नाही अभिमान ॥ त्रहमगित्रानी ऊच ते ऊचा ॥ मिन अपने है सम ते नीचा ॥ जैसे जल में कमल छलेप रहता है।
वह ज्ञानी सदा निर्दोष है,
जैसे सूर्य सब पनार्थे को शोपण करता है (परन्तु उस को कोई दोप नहीं लगता)।

त्रज्ञज्ञानी सम दृष्टि है,

जैसे वायु राजा और रंक सवको सम लगे है। ब्रज्ञतानी के (हदय में) एक धैर्य हद है,

असे पृथ्वी को कोई खोदता है ग्रार चन्दन का लेप करता है।

हे नानक! ब्रह्मज्ञानी का यह गुण ई,

जंसे अभि का स्वभाविक यह गुग है (कि निकटवर्ती पुरुष का क्रीत दूर करे हैं वैसे अभ्रतानी भी समीपवर्ती पुरुष की जड़ता दूर करे हैं) ॥ १॥

ब्रह्मानी खित निमल है,
जैसे जल को मल नहीं लगती।
ब्रह्मानी के मन में थारम प्रकाश होता है,
जैसे पृथ्वी के उत्तर भाव सब स्थानों में व्यकाश पूर्ण है,
ब्रह्मानी को शतु ब्रीर मित्र सम होते हैं।
ब्रह्मानी को व्यहंकार नहीं होता।
ब्रह्मानी ऊवां से उत्तर हैं, परनतु

ब्रहमगिआनी से जन भए॥ नानक जिन प्रभु आपि करेइ॥२॥ ब्रहमगिश्रानी सगल की रीना ॥ आतम रसु ब्रहमगिआनी चीना ॥ व्रहमगित्रानी की सभ ऊपरि मङ्ग्रा ॥ ब्रहमगित्रानी ते कछ वुरा न भइश्रा ॥ व्रहमगित्रानी सदा समदरसी ॥ ब्रहमगित्रानी की दसदि अंमृतु वरसी ।। ब्रहमगिद्यानी वंधन ते मुकता ॥ ब्रह्मिशानी की निरमल जुगता॥ व्रहमगियानी का भोजनु गियान ॥ नानक ब्रहमियानी का ब्रहम धिश्रानु ॥३॥ व्रहमगियानी एक ऊपरि थास ॥ ब्रहमगिद्यानी का नहीं विनास ॥ ब्रहमित्रानी के गरीवी समाहा ॥ ब्रहमगिश्रानी परउपकार उमाहा ॥ ब्रहमगित्रानी के नाही धंधा ॥ ब्रहमगिआनी ले धावतु वंधा ॥ ब्रहमिश्रानी के होई सु भला ॥ ब्रहमगित्रानी सुफल फला॥ ब्रहमगिश्रानीं संगि सगल उधार ॥

हे नानक । ब्रह्मज्ञानी यह पुरुष हुए हैं, जिन को परमेश्वर स्वयं करता है ॥२॥ ब्रह्मसानी सव की धूलि होता है। ब्रह्मसानी ने अप्तमरस की पहिचाना है। व्रवज्ञानी की सब के ऊपर कृपा होती है। ब्रह्मतानी से रंचक मात्र भी बुरा नहीं होता। व्रक्षतानी सदा सदा समद्शी है। ब्रह्महानी की दृष्टि से व्यमृत वर्षता है। त्रमहानी वन्धन से मुक्त है। यहालानी की मर्थादा निर्मल होती है। ब्रह्मशानी का शान ही भोजन है। हे नानक। ब्रह्मज्ञानी का सब को ब्रह्म रूप देखना ही ध्यान है।।३॥ ब्रह्मतानी की एक परमेश्वर पर ही ब्याशा होती हैं। प्रद्धानी का विनाश नहीं होता। शबहानी के मन से गरीबी समाई है। ब्रह्मज्ञानी परोपकार में तत्पर रहता है। ब्रह्मतानी को कोई धन्धा नहीं है। व्रव्यक्षानी ने भागने याले भाव चंचल मन को रोक लिया है। व्यवसानी की दृष्टि में जो कुछ होता है सो भला है। ब्रह्मज्ञानी ब्रेष्ट फलां ने फला है। यहानी की संगति से यस का उद्गर होता है।

ब्रहमिश्रानी के एके रंग ॥ ब्रह्मगित्रानी के वसे प्रभु संग ॥ व्रहमगित्रानी के नामु अधार ॥ ब्रह्मगित्रानी के नामु परवार ॥ ब्रहमिगिश्रानी सदा सद जागत ।। ब्रहमगिआनी अहं बुधि तिआगत !! ब्रहमगिआनी के मनि परमानंद्।। व्रहमिग्यानी के घरि सदा अनंद ॥ व्रहमिग्रानी सुख सहज निवास ॥ नानकब्रहम गिआनी का नही विनास ॥५॥ ब्रहमगिआनी ब्रहम का वेता।। ब्रहमगित्रानी एक संगि हेता ॥ ब्रहमिगश्चानी के होई अचित ॥ ब्रहमिग्रामी का निरमल मत।। ब्रहमियानी जिसु करे प्रभु आपि ॥ ब्रह्मिगित्रानी का यड परताप ॥ ब्रहमगिश्रानी का दरसु वड भागी पाईऐ॥ ब्रह्मिगित्रानी कउ यिल निल नाईऐ॥ ब्रहमगिआनी कउ साजिहि महेसुर ॥

हे नानक! झझज़ानी के यसोले से सब संसार (नाम) अपता है ॥४॥ ब्रह्मतानी के हृदय में सदा एक (ईश्वर) प्रेम रहता है। जबहानी के संग प्रमु वसता है। ब्रह्मज्ञानी के यन में नाम का आधार है। ब्रह्मज्ञानी के लिए नाम ही परिवार है। ब्रह्मज्ञानी सद्ग (ब्राह्मस्स में) जागता है। ब्रह्मानी ने ब्रहंबुद्धि का त्याम किया है। बह्यज्ञानी के मन में परमानन्द (स्वरूप परमात्मा) वसता है। ब्रह्मज्ञानी के मन मे सदा आनन्द रहता है। ब्रह्मज्ञानी का आत्म-सुख में निवास है हे नानक! इस लिए ब्रह्मज्ञानी का मरण नहीं होतना ॥ ५॥ ब्रश्जानी ब्रह्म के जानने वाला है। ब्रह्मानी का एक परमश्यर संग हित होता है। ब्रह्मज्ञानी चिन्ता रहित होता है। ब्रह्मज्ञानी का मन निर्मल होता है। ब्रह्मज्ञानी वह है जिस को स्वयं प्रभू करता है। ब्रह्मज्ञानी का प्रताप बड़ा होता है। ब्रह्मजानी का दर्शन यह भागों से प्राप्त होता है। ब्रह्मज्ञानी पर विलिहार विलिहार जाइये। ब्रह्मतानी को शिवादि भी खोजते हैं।

(18.)

नानक ब्रहमगिश्रानी श्रापि परमेसुर ॥६॥ ब्रहमगिश्रानी की कीमति नाहि॥ ब्रहमगिश्रानी के सगल मन माहि॥ ब्रहमगिश्रानी का कउनु जाने भेदु॥ ब्रहमगिश्रानी कउ सदा श्रदेशु॥ ब्रहमगिश्रानी का कथिश्रा न जाइ अधारुयरु॥

व्रहमिगद्यानी सरव का ठावुरु ॥ व्रहमिगद्यानी की मिति कउनु वखाने ॥ व्रहमिगद्यानी को गित व्रहम गिद्यानी जाने ॥ व्रहमिगञ्जानी का अंतु न पारु ॥ नानक ब्रहमिगद्यानी कउ सदा नमसकारु ॥७॥

ब्रह्मिगिञ्चानी सभ सुसिट का करता॥
ब्रह्मिगिञ्चानी सद जीवे नही मरता॥
ब्रह्मिगिञ्चानी मुक्ति जुगित जीञ्च का दाता॥
ब्रह्मिगिञ्चानी पूरन पुरख विधाता॥
ब्रह्मिगिञ्चानी ज्ञनाथ का नाथ॥
ब्रह्मिगिञ्चानी का सब ऊपरि हाथु॥
ब्रह्मिगिञ्चानी का समल ज्ञकारु॥
ब्रह्मिगिञ्चानी का समल ज्ञकारु॥
ब्रह्मिगिञ्चानी क्यापि निरंकारु॥

हे नानक! ब्रह्महानी स्वयं परमंश्वर (रूप) है ॥६॥
ब्रह्महानी की कीमत नहीं पाई जाती।
ब्रह्महानी के मन में सब कुछ है।
ब्रह्महानी का मेद कीन जानता है?
ब्रह्महानी को सदा नमस्कार है।
ब्रह्महानी की रंचक मात्र भी महिमा कथन में नहीं ग्रा
सकती।

त्रह्मज्ञानी सब का स्वामी है।

प्रह्मज्ञानी की मर्यादा को कीन कहे!

प्रह्मज्ञानी की गति को प्रह्मज्ञानी जानता है।

प्रह्मज्ञानी का अन्त नहीं पाया जाता।

थी जगत गुरू भी कहते हैं कि हमारी प्रक्मज्ञानी को सदा नमस्कार है॥ ७॥

ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता है।

ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, कभी मृत्यु नहीं होता।

ब्रह्मज्ञानी मुक्ति युक्ति और जीव दान देने वाला है।

ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुप और विधाता है।

ब्रह्मज्ञानी यनायों का नाथ है।

ब्रह्मज्ञानी का सब के ऊपर हाथ है।

ब्रह्मज्ञानी का सब कप है।

ब्रह्मज्ञानी सबय निरंकार (इप) है।

व्रहमिग्रेश्चानी की सोभा व्रहमिग्आनी वनी ॥ नानक व्रहमिग्आनी सरव का धनी ॥ ५॥ ५॥

सलोकु उरि धारै जो अंतरि नामु ॥ सरव में पेखे भगवानु ॥ निमख निमख ठाकुरु नमसकारे ॥ नानक ओहु अपरसु सगळ निसतारे ॥१॥

असटपदी ॥

मिथिया नाही रसना परस ॥
मन महि प्रीति निरंजन दरस ॥
पर त्रिअ रूपु न पेखें नेत्र ॥
साथ की टहल संत संगि हेत ॥
करन न सुनै काहू की निंदा ॥
सभ ते जाने आपस कड मंदा ॥
गुर प्रसादि विखिया परहरे ॥
मन की वासना मन ते टरे ॥
इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥
नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥१॥

ब्रज्ञज्ञानी की महिमा ब्रज्ञज्ञानी ही को घनी है। हे नानक! ब्रज्ञज्ञानी सब का धनी है ॥ पा

### सलोक्ज

जो हृदय में नाम की धारणा करे, ग्रार सब में भगवान देखे, पुन पत्त पत्त में प्रभु को नमस्कार करे, है नानक! सो ग्रप्स भीर सबको तारने वाला है।

#### श्यसटपदी

जिहा कर असत्य सम्भाषण नहीं करता है।

मन में वाहिगुरू दर्शन की प्रीति रखता है।

पर रत्री का रूप नेत्रों से नहीं देखता।

साधु सेवा और सन्तों के संग प्रीति करता है।

कानों से किसी की निन्दा नहीं सुनता।

ग्रम्भा को सब से युरा जानता है।

गुरु-पूना से विषय वासना रूप विष को स्थामता है।

मन के संकत्प और विकत्पों को मन से दूर करता है।

जितिन्द्रिय और कामादि पांच दोपों से रहित है।

है नानक ! कराडों में कोई एक ही पैन्य अपर्स असंग पुरुष होता है।

वैसनी सो जिसु ऊपरि सुप्रसंन ।। विसन की माइआ ते होइ भिन ॥ करम करत होवै निहकरम ॥ तिसु वैसनो का निरमल धरम।। काहू फल को इछा नही वाछै।। केवल भगति कीरतन संगि राचै ॥ मन तन अंतरि सिमरन गोपाल ॥ सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥ आपि दहै अवरह नामु जपावै ॥ नानक ओहु वैसनो परम गति पावै ॥२॥ भगउती भगवंत भगति का रंगु ॥ सगल तिआगै दुसट का संगु ॥ मन ते विनसै सगला भरमु ॥ किर पूजे सगल पारत्रहमु ॥ साध संगि पापा मलु खोवै॥ तिसु भगउती की मति ऊतम होवै।। भगवंत की रहल करै नित नीति ॥ मनु तनु अरपै विसन परीति ॥ हरि के चरन हिरदै वसावै॥ नानक ऐसा भगउती भगवंत कड पावै ॥३॥ सो पंडितु जो मनु परवीधे।।

चप्याव सो है जिस के ऊपर वाहिगुरू स्वयं सुप्रसन्न हैं। चार जो प्रभु की माया से खतीत है। अपने धर्म कर्म का करता हुआ फल की इछा से रहित है। उस विधाय का निर्मत धर्म है। किसी भी अनित्य फल की इंछा न करता हुआ केवल प्रभु-माक्ते और कोर्तन में ही प्रीति रखता है। मन तन से वाहिगुरू का स्मरश कर। सव के ऊपर कृपालु होव। रवपं नाम हट करके दूसरों को नाम जपाय ! हे नानक! सो बैंच्एव परम गिन को प्राप्त होता है।। २॥ मगउती सो है जिस को वाहिगुम-भति का रंग चढा हो । सर्था दुष्टों के संग का त्याग करे। उस के मन से सब अम बूर हो गया हो। पारश्रध को सब में पूर्ण जान कर पूजे। साधु संगति में जा कर पाप रूप मल को दूर करे। वह भगउती उत्तम-बुद्धि होता है। सर्वदा वाहिगुम की सेवा करे। मन तन वाहिगुरू-प्रीति के समर्पण करे। हरि-चरण हुद्य में यसाय, भाव च्यान करें।

हे नानक ! ऐसा भगउती भगवन्त को पाता है ॥ ३॥ पंडित सो है जो अपने मन को सानवान करे। रामु नामु आतम महि सोधी।!
राम नाम सारु रसु पंथि।।
उसु पंडित के उपदेसि जगु जीवै।!
हरि को कथा हिरदै वसावे॥
सो पंडित फिरि जोनि न त्रावै॥
वेद पुरान सिमृति बूसै मृतु॥
स्तम महि जाने असथ्लु॥
चहु वरना कउ दे उपदेसु॥
नानक उस पंडित कउ सदा अदेसु॥ ४॥
वीज मत्र सरव को गिआनु॥

चहु वरना महि जप कोऊ नामु ॥ जो जो जप तिसकी गति हो ॥ साथ संगि पान जनु को इ॥

किर किरपा अंतरि उरधारे ॥

पम प्रे त मुचद पाथर कड तारे ॥

सरव रोग का अडबदु नामु ॥

किल्आण रूप मंगल गुण गाम ॥

कार् जुगति किते न पाईए धरमि ॥

नानक तिसु मिले जिसु लिखिया धुरि कसमि ॥ ४ ॥

जिस के मिन परब्रहम का निवास ॥

( ye )

राम नाम को मन में विचारे।
राम-नाम रूप श्रेष्ट रस को पवि।

उस पंडित के उपदेश कर जगत आतम-जीवन प्राप्त करता है। हरि कथा की अपने हृदय में वसाय।

सो पंडित जनम मरण रहित हो जाता है।

बेड पुरागा और इसृतियों के सिद्धांत को समझे।

प्रमु में सब सारे दृष्टमान जगत को जान ले।

चारों वर्श को उपदेश दे।

हे नानक! ऐसे पंडित को सदा नमस्कार है॥ ॥

सब मन्त्रों का बीज झान है, यथवा बीज मन्त्र जो नाम है, प्रामी मात्र को जानने योग्य है।

चारो वर्णों में से चाहे कोई भी नाम जपे,

जो जो जपेगा उस की मुक्ति होगी।

परन्तु नाम को साधु-संगति से कोई वड-भागी पुरुष ही पाता है।

जिस पर वाहिशुम्द कृपा करे सो दृद्य में धारण करता है। नाम पशु प्रेत भूड़ ग्रीर पत्थर-सम जीवा को भी तार लेता है। सब रोगों की ख्वाई नाम है।

वाहिगुर गुर्गा का गान करना ही मंगल छोर कल्याग सस्प

है। यह धर्म किसी युक्ति कर कहीं नहीं प्राप्त होता। है नानक। उस को मिलता है जिस को आदि से वाहिगुरू की ओर से वख़दिक्ष का लेख लिखा है।। ५॥

जिस के मन में पारत्रक्ष का निवास है,

तिसका नामु सति रामदामु ॥ आतम रामु तिसु नद्री आइआ॥ दास द्संतगा भाइ तिनि पाइआ॥ सदा निकटि निकटि हरि जानु ॥ सो दासु दरगह परवानु ॥ अपने दास कउ आपि किरपा करे।। तिसु दास कउ सभ सोझी परें।। सगल संगि आतम उदासु ॥ ऐसी जुगति नानक रामदासु ॥ ६॥ प्रभ की आगिआ आतम हितावै॥ जीवन मुकति सोऊ कहावै।। तैसा हरख तैसा उसु सोगु ॥ सदा अनंदु तह नहीं विजेगु।

तैसा सुवरन तैसी उमु माटी ॥
तैसा अमृत तैसी विखु खाटी ॥
तैसा मानु तैसा श्राभमानु ॥
तैसा रंकु तैसा राजानु ॥
जो वरताए साई जुगति ॥
नानक डोहु पुरखु कहीऐ जीवन मुकति ॥ ७ ॥
पारब्रहम के सगले ठाउ ॥
जितु जितु घरि रासे तैसा विन नाउ ॥

उस का नाम निश्चं कर राम-दान है। उस को सर्व स्थापक राम का दर्शन होता है। दाम भाष से ही उस दास ने वाहिगुरू की पापा है। सर्वदा हिरे को यह समीप ही समीप जानता है। मो दात परलोक में माननीप होता है। खपने दास पर प्रभु रूपवं कृपा करता है। उस दास को परमार्थ की सब सुझ पड़े हैं। नय के लाय रहता हुया च्यय उदास रहता है। हें नानक ! एमी मुक्ति वाला राम-दास होता है ॥ ६ ॥ प्रभु-ख्राहा जिस के मन में प्यारी लगे, सो जीवन-मुक कहाता है। वह हुर्प खोर जोक में समबुद्धि है। उस की सर्वदा यानन्द है, कभी भी प्रामन्द से उस का वियोग नहीं होता। स्वर्ण ग्रार मिट्टा उस की एक जैसे हैं। त्रामृत व हुनाहल जुहिर एक उसे हैं। मत्कार ग्रोर निरस्कार उस को एक जैसे हैं। गरीव व व्यमीर उस की एक समान है। जो परमश्वर भागा वरताय मो उस को योग्य जानता है। हे नानक ! यह पुरुप जीवन-मुक्त कहलाता है ॥ ७ ॥ सब घट परमाहमा के हैं (यथित वह सब म व्यापक है)। जैमे घर में (आत्मा को) रक्षे वैसा उन्हों का नाम हो जाता है।

( 35 )

आपे करन करावन जोगु।। प्रभ भावे सोई फुनि होगु।। पसरिडो आपि होइ अनत तरंग।।

लख न जाहि पारब्रहम के रंग ॥ जैसी मित देइ तंसा परगास ॥ पारब्रहमु करता अविनास ॥ सदा सदा दहआलु ॥ सिमरि सिमरि नानक भए निहाल ॥ ५॥ ९॥

# सलोकु

उसतति करहि अनेक जन अंतु न पारा वार ॥

नानक रचना प्रभि रची वह विधि अनिक प्रकार ॥ रे॥

## असपटदी ॥

कई कोटि होइ पूजारी ॥
कई कोटि आचार विउहारी ॥
कई कोटि भए तीरथ वासी ॥
कई कोटि वन प्रमहि उदासी ॥
कई कोटि वेद के स्रोते ॥
कई कोटि वेद के स्रोते ॥
कई कोटि तपीसर होते ॥
कई कोटि आतम धिआनु धारहि ॥

आप ही ख़िए के रचने श्रीर रचाने के मोग्य है। जो प्रभु को भाता है सोई फिर होता है।

प्रभु ध्याप व्यपनी सृष्टि में तरंग की मांति अनेक रूप होके पसर रहा है।

उस पारयक्ष के रंग लावे नहीं जाते।

हो जैसी बुद्धी वह देता है वैसा प्रकाश हो खाता है। बाप पारत्रज्ञ कर्ना है पर नाश से रहित है। बाहिगुरू सदा ही दयानु है। हे नानक! उस का बार बार स्मरणा करके जीव सद दु:खों से मुक्त हुये हैं॥ ६॥

सखोकु

खनेक जन प्रभु-स्तुति को करते हैं जिन का धनत खीर पारावार नहीं। है नानक! प्रभु ने ऐसी रचना रची है जो यह विवि खीर

यमेक प्रकार की है।

#### श्रमरपदी ॥

कई करोड़ पूजा करने वाले हुए हैं। कई करोड़ करम-स्यवहार करने वाले हुए हैं। कई करोड़ तीर्थ वासी हुए हैं। कई करोड़ उदासीन होकर वन में अमते हैं। कई करोड़ वेद अवण करने वाले हैं। कई करोड़ तपीश्वर हुए हैं। कई करोड़ तपीश्वर हुए हैं। कई कोटि किन कानि नीचारित ॥
कई कोटि नवतन नामु धिआवित ॥
नानक करते का अ तु न पावित ॥ १ ॥
कई कोटि भए प्रभिमानी ॥
कई कोटि अ व अगिद्यानी ॥
कई कोटि किरपन कठोर ॥
कई कोटि अभिग प्रातम निकोर ॥

कई कोटि पर दरव रउ हिरहि॥ कई कोटि पर दूखना करि ॥ कई कोटि माइआ सम माहि॥ कई कोटि परदेस अमाहि॥ जितु जितु छावह तितु तितु छगना॥

नानक करते की जाने करता रचना ॥ २ ॥ कई कोटि सिध जती जोगी ॥ वई कोटि राजे रस भोगी ॥ वई कोटि पंखी मरप उपाए॥ वई कोटि पाथर निरंध निपजाए॥ वई कोटि पवण पाणी वैसतर॥ वई कोटि देस भू मंडल ॥ वई कोटि देस भू मंडल ॥ वई कोटि ससीअर सर नख्यत॥

कई करोड़ प्रवी काव्य को विचार करते हैं।
कई करोड़ (जीव नित्य प्रभु के) नवीन नाम को ध्याते हैं।
है नानक! पूर्वोक्त सब जीव कर्तार का अन्त नहीं पा सके ॥१॥
यई करोड़ जीप अभिमान करने वाले हुए हैं।
कई करोड़ महा अज्ञानी हुए हैं।
कई करोड़ हपा और पत्थर सम कठौर वित वाले हुए हैं।
वई करोड़ अभिग-मन और निकोर हुए हैं (जिन पर रंग न चढ़ सके)।

कई करोड पर धन को चुराते हैं। कई करोड पराई निन्दा करते रहते हैं। कई करोड माया निमित्त प्रयत्न करते हैं। कई करोड विदेश में अमते हैं।

है प्रभी प्राप जिस जिस प्रोर जीव को लगाते हो उस उस श्रोर जीव लगता है।

हे नानक । यहिगुस-रचना को स्वयं वाहिगुह ही जानता है।२।
कई करोड़ सिद्ध यती और योगी हुए हैं।
कई करोड़ रस भोगने वाले राज हुए हैं।
कई करोड़ पक्षी और सर्प प्रभु ने उत्पन्न किए हैं।
कई करोड़ पत्थर और युक्ष प्रभु ने उत्पन्न किए हैं।
कई करोड़ पत्थर और युक्ष प्रभु ने उत्पन्न किए हैं।
कई करोड़ (जीव)वायु जल और अग्नि(में)प्रभु ने उत्पन्न किए हैं।
कई करोड़ देश और पृथ्वी-मंडल हैं।
कई करोड़ देश और पृथ्वी-मंडल हैं।

( 독 )

कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ॥ सगल समग्री अपनै सृति धारे॥

नानक जिसु जिसु भावें तिसु तिसु निसतारें ॥ ३॥

कई कोटि राजस तामस सातक। कई कोटि वेद पुरान सिमृति अरु सासत ॥ कई कोटि कीए रतन समुद्।। कई कोटि नाना प्रकार जंत ॥ कई कोरि कीए चिर जीवे ॥ कई कोटि गिरी मेर सुवरन थीवे ॥ कई कोटि जरूय किनर पिसाच॥ कई कोटि भूत प्रेत स्कर मुगाच ॥ सभ ते नेरे सभह ते दूरि॥ नानक आपि अलिपतु रहिआ भरपूरि ॥ ४ कई कोटि पाताल के वासी ॥ कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥ कई कोटि जनमहि जीवहि मरहि॥ कई कोटि वहु जोनी फिरहि॥ कई कोटि बैठत ही खाहि।। कई कोटि घालहि थिक पाहि॥ कई कोटि कीए धनवत।

करें करोड़ देवता दानव और इन्द्र शिर पर छत्र धार्म वाले हैं। चाहिगुरू इस सब सामग्री को यपनी सत्ता रूप सूत्र में धारन करता है।

है नानक! जिस जिस पर प्रभू प्रसन्न होता है उस उस को तारता है॥३॥

कई करोड़ तामसी राजसी और सात्वकी जीव हैं। कई करोड़ बेद आब स्मृति और पुराण हैं। कई करोड़ रह संयुक्त समुद्र किए हैं। कई करोड़ अनेक प्रकार के जीव जन्तु हैं। कई करोड़ निर-जीवी किये हैं। कई करोड़ पर्वत और स्वर्णमय सुमर पर्वत रचे गए हैं। कई करोड़ यक्ष किन्नर और पिशाच हैं। कई करोड भूत प्रेत बिराह और (मृगाच) शेर हैं। (व्यापक होने के कारण) प्रभु सब के समीप है, ग्रार (अलेप होने के कारण) प्रभु सब से दूर हैं। हे नानक। प्रभू स्वयं अलिपत है और पूरण हैं ॥ ४ ॥ कई करोड पाताल वासी हैं। कई करोड़ नरक और स्वर्ग में रहने वाले हैं। कई करोड जन्मते जीवते और मरते हैं। कई करोइ बहुती योगियों में फिरते हैं। कई करोइ बैठे ही खाते हैं। कई करोइ परिश्रम करते थक जाते हैं। कई करोड धनवन्त किए हैं।

( दक्ष ) कई कोटि माइआ महि चित ॥ जह जह भागा तह तह राखे॥

नानक सभु किछ प्रभ के हाथे ॥ ४॥ कई कोटि भए वैरागी॥ राम नाम संगि तिनि लिव लागी । कई कोटि प्रभ कउ खोजंते॥ आतम महि पारब्रहमु लहंते॥ कई कोटि द्रसन प्रभ पिआस ॥ तिन कउ मिलिओ प्रभु अविनास ॥ कई कोटि मागहि सतसंगु॥ पार ब्रहम तिन्ह लागा रंगु ॥ जिन कउ होए आपि सु प्रसंन ॥ नानक ते जन सदा धनि धनि ॥ ६॥ कई कोटि खाणी अरु खंड॥ कई कोटि अकास ब्रहमंड ॥ कई कोटि होए अवतार ॥ कई जुगति कीनो विसथार ॥ कई वार पसरिओ पासार ॥ सदा सदा इकु एकंकार ॥ कई कोटि कीने बहु भाति॥ प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति॥

कई करोर मापा में चिन्तातुर हैं।

जहां जहां प्रभु को भाता है वहां वहां प्रत्येक मनुष्य को रखता है।

हे नानक! सब कछ प्रमु के घानते हाय में है।। ५॥ कई करोड वैरागययान् हुए हैं। उनकी लिव राम-नाम संग लगो है। कई करोड प्रभु को खोजते हैं। जो अपने मन में पारश्रहा को पाने हैं। कई करोड जीवों को प्रमुन्दर्शन को प्यास है। उन को श्रविनाशी प्रभु मिला है। कई करोड जीव के उस सत्-संगति को मांगते हैं। क्योंकि उन का प्यार केवल पारत्रहा से लगा है। जिन पर प्रमु स्वयं सुप्रसन्न हुए हैं, हे नानक ! वह पुरुष सर्वदा यहाघा योग्य है ॥ ६॥ कई करोड़ खाखी ग्रीर खंड हैं। कई करोड़ आकाश और ब्रहंड हैं। कई करोड़ अवतार हुए हैं। कई युक्तियों से यह विस्तार किया है। कई बार यह संसार रचा,गया है। सर्वदा नित्य एक एकंकार है। कई करोड़ जीव बहुत प्रकार के किये हैं, जो प्रभु से उत्पन्न हो कर प्रभु में समाते हैं।

( 時)

ताका अंतु न जाने कोइ ॥ आपे आपि नानक प्रभु सोइ॥ ७॥ कई कोटि पारब्रहम के दास ॥ तिन होवत आतम परगास ॥ कई कोटि तत के वेते॥ सदा निहारहि एको नेत्रे ॥ कई कोटि नाम रसु पीवहि॥ अमर भए सद सद ही जीवहि॥ कई कोटि नाम गुन गावहि॥ आतम रसि मुखि सहजि समावहि॥ अधुने जन कउ सासि सासि समारे ॥ नानक औइ परमेसुर के पिआरे॥ मा १०॥

# सलाकु

करण कारण प्रभु एक है दूसर नाही कोई॥ नान्क तिसु विलहारणे जलि थिल महीअलि सोई॥१॥

असपटदी ॥

करन करावन करने जोगु || जो तिसु भावें सोई होगु || विन महि थापि उथापन हारा || उस प्रमु का अन्त कोई नहीं जानता।

हे नानक! सो प्रमु आप ही आप है।।।।।

वई करोड प्रमु के दास हैं,

उन को आत्म प्रकाश होता है।

वई करोड तत्र पेते हैं,

जो सर्जदा एक प्रमु ही को नेश्री से देखते हैं।

यह करोड नाम रस को पीते हैं।

अमर हुए यह सर्वदा जीते हैं।

वह स्वमानिक आत्म सुख के रस में समाते हैं।

प्रमु अपने दासों को श्वास श्वास याद करता है।

हे नानक! यह परमेश्वर के ध्वारे हैं।। = || १० ||

# सलोकु

जगत का मूल-कारण एक प्रभु है दूसरा कोई नहीं। श्री सतगुरू जी कहते हैं हम उस प्रभु पर बिलहार जाते हैं क्यों कि वह जल यल पृथ्वी सीर आकाश में पूर्ण है।

### श्रमरपदी ॥

करने को ग्रीर कराने को वह प्रमुक्त को योग्य है। जो उस को भाता है सो होता है। श्राह में बनाने ग्रीर शिगाइने वाला है। अंतु नहीं किछ पारावारा ॥ हुकमे घारि अधर रहावे॥

हुकमे उपजे हुकिंम समावै ॥
हुकमे उपजे हुकिंम समावै ॥
हुकमे अनिक रंग परकार ॥
किर किर देखे अपुनी विद्याई ॥
नानक सभ महि रहिआ समाई ॥१॥
प्रभ भावे मानुख गति पावे ॥
प्रभ भावे ता पाथर तरावे ॥
प्रभ भावे विनु सास ते राखे ॥

प्रभ भावे ता हरि गुरा भावे।। प्रभ भावे ता पतित उघारे॥ श्रापि करे आपन बीचारे॥ दहा सिरिश्रा का आपि सुआमी॥ वेले विगसे अंतरजामी॥

जो भावें सो कार करावें।। नानक दसटी अवक न आवें।। २॥ कहु मानुस्र ते किआ होई आवें॥ जो तिसु भावें सोई करावें॥ उस के अन्त का कछु पारावार नहीं।

यपनी आज्ञा में सृष्टि धारण की है और स्वयं आधार रहित

रहता है।

प्रभु-श्राता में सृष्टि उत्पन्न श्रीर नाश होती है।
प्रभु-श्राता में ऊंच नीचादि सब श्यवहार हो रहा है।
प्रभु-श्राता में अनेक प्रकार के खेल तमाशे हो रहे हैं।
(सृष्टि) बना बना कर श्रपनी बड़ाई को स्वयं ही देखता है।
हे नानक । वह प्रभु सब में समा रहा है।। १।।
यदि प्रभु को भा जाय तो मनुष्य गति को प्राप्त होता है।
यदि प्रभु को भावे तब पत्थरों को तरा देता है।

यि प्रभुको भा जाय तव (जीव को) प्राण रहित (भी) रख लेता है।

यदि प्रभु को भावे तब जीव हरिनु ख गाता है।
यदि प्रभु को भा जाय तब पिततों का भी उद्घार करता है।
स्वयं करता है और स्वयं विचारता है।
दोनों और भाव भने और बुरे का स्वामी आप है।
अन्तयांमी स्वयं ही संसार का खेन खेनता है (और स्वयं ही देख कर) प्रसन्न होता है।

जो उस को भाता है सो कार्य कराता है।
हे नानक! विना उस के कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता ॥२॥
कहो मनुष्य से क्या हो सकता है!
जो उस प्रभु को भाता है सो कार्य्य कराता है।

इस के हाथि होई ता सभु किछ लेई ॥ जो तिसु भावें सोई करेड़।! श्रनजानत विखिया महि रचे ॥ जे जानत आपन आप वर्चे ॥ भरमे भूला दहदिसि धावै॥ निमख माहि चारि कुंट फिरि अवि। करि किरपा जिसु अपनी भगति देइ।। नानक ते जन नामि मलेइ॥३॥ खिन महि नीच कीट कउ राज ॥ पारब्रहम गरीव निवाज ॥ जाका इसिट कछ न आवै॥ तिसु ततकाल दहदिस प्रगटावे ।। नाकउ अपुनी करे वखसीस ॥ ताका लेखा न भने जगदीम ॥ जोउ पिंडु सभु तिसकी रासि॥ चटि घटि पूरन ब्रहम प्रगास ॥ अपनी वरात आपि बनाइ।। नानक जीवै देखि वडाई ॥ ४॥ इस का यल नाही इसु हाथ ॥ करन करावन सरव को नाथ।। आगिआ कारो वपुरा जीउ॥

यदि इस (जीव) वे हाथ में हो तम सम पदार्थ छीन ले ! (परन्तु) जो उस प्रभु को भाता है, वही करता है। अज्ञातपने में यह जीय माया में फंसता है। यदि जाने तम अपने आप वन जाय। अम कर भूला हुआ दशो दिशा में दौडता है। एक निमय में चारो दिशा घू म आता है। निस को प्रभु कृपा करके अपनी मिलि देता है, हे नानक । सो जन नाम को प्राप्त हुए हैं।। ३॥ श्राम में छोटे कीडे कीट (अति रक) को राजा बना देता है। पारत्रक्ष ग्रीय-निवान है। जिस जीय का नामादि वछ भी न दिखाई देता हो, उस को तत्काल ही दशो दिशा में प्रकट कर देता है। जगत का मालक प्रभु जिस पर अपनी बख्दिश करता है, उस का लेखा नहीं करता। जीव ख्रीर शरीर उस प्रभु की पूँजी है। घट घट में पूर्ण ब्रह्म का ही प्रकाश हो रहा है। अपनी बनत प्रभु ने आप बनाई हैं। है नानक ! जीव उस की यहाई को देख कर जीता है ॥ ४॥ इस जीव का बल इस के (अपने) हाथ नहीं। करने और कराने वाला परमश्वर है जो सब का स्वामी है। यह विचारा जीव तो आज्ञाकारी है।

( ६२ ) जो तिसु भावें सोई फुनि थीउ ॥ कबहू ऊच नीच महि वसे ॥ कबह सोग हरख रंगि हसै।। कवह निंद चिंद विउहार ॥ कवह ऊभ अकास पइआल॥ कबहू वेता ब्रह्म वीचार॥ नानक आपि मिलावनहार ॥ १ ॥ कवह निरति करै वह भाति॥ कवह सोइ रहे दिन राति॥ कवह महा कोध विकराल॥ कबहू सरवं की होत स्वाल॥ कवह होइ बहै बड राजा॥ कवह भेखारी नीच का साजा ॥ कवह अप कीरति महि आवे।। कबहू भला भला कहावै॥ जिउ प्रभु राख तिव ही रहे ॥ गुर प्रसादि नानक सचु कहै।। ६।। कवह होई पंडित कर वख्यानु ॥ कवहू मोनि धारी लावै धिआनु॥ कबहू तट तीरथ इसनान ॥ कबहू सिध साधिक मुस्ति गिद्यान ॥ जो उस की भारता है पुन: सो होता है।

कभी पह जीव कंची और नीची (योनियां) में वसता है। कभी शोक में हैं और कभी हुए के रंग में हंसता हैं। कभी निन्दा और स्तुति के व्यवहार में लगता है। कभी अपर याकाश और नीचे पाताल में जाता है। कभी हानी हो कर ब्रह्म-विचार करता है। हे नानक! प्रभु भाष मिलाने याला है।। ५॥ कभी बहुत प्रकार की मृत्य करता है। कभी दिन रात सो रहिता है। कभी महाक्रोध में भयंकर रूप धारता है। वभी सब के चरशों की भूलि होता है। कभी बड़ा राजा हो कर बैठता है। कभी नोच भीख-मँगे का साज बना लेता है। कभी निनदा में आता है। कभी भला भला कहाता है। 'जिस प्रकार प्रभु रखता है उसी प्रकार यह जीव रहता है। हे नानक! गुरू कृषा से जीव ऐस प्रमुका स्मरण करता है।६। कभी पंडित हो कर व्याख्यान करता है। कभी मीन धार कर ध्यान लगाता है। कभी तीयों के किनारे वस कर उन में स्नान करता है। कभी सिद्ध और साधक हो कर मुख से ज्ञान कथन करता है

(83)

कबहुं कीट हसत पतंग होइ जीआ। अनिक जोनि भरमे भरमीआ। नाना रूप जिंउ खागी दिखावें।। जिउ प्रभ भावै तिवै नचावै ॥ जो तिसु भावें सोई होइ ॥ नानक दूजा अवरु न कोइ॥७॥ कवहुं साध संगति इहु पावै॥ उसु असथान ते वहुरि न आवै॥ श्रं तरि होइ गिआन परगासु ॥ उसु असथान का नहीं विनासु ॥ मन तन नामि रते इक रंगि॥ सदा वसहि पारबहम के संगि॥ जिंउ जल महि जलु भाइ खटाना ॥ तिउ जाती संगि जोति समाना॥ मिटि गए गवन पाए विस्नाम।।

नानक प्रम कै सद कुरवान ॥ = ॥ ११ ॥

सलोकु

सुखी वसै यसकीनीआ आपु निवारि तले ॥

बहे बहे अहं कारीआ नानक गर्बि गते॥ १॥

कभी कीट हाथी सीर पतंग हो कर जीता है। थनेक योनियों में अमन कर रहा है, जैसे म्यांगी कई रूप दिखाता है। जैसे प्रमु को भाता है वैसे नचाता है। जो उस को भाता है सो होता है। है नानक! प्रभु विना योर दूसरा कोई नहीं ॥ ७॥ कभी यह जीव साधु संगति को प्राप्त करता है। उस रथान से पुनः जनम कर संसार में नहीं थाता। (कारण कि) हुद्य में ज्ञान का प्रकाश होता है। उस (थातम) रथान का विनाश नहीं होता । जो मन सौर तन कर एक नाम-रंग में रंगे हैं श्रीर सदा पार्यस के संग क्से हैं। जैसे जन में जल था कर मिलता है, यह तसे प्रमात्मा में जीव मिल जाता है। उस का याना यार जाना मिर गया क्योंकि उस ने विश्रान पालिया है।

श्री सत् गुम् जी कहिते हैं हम सदा प्रमु पर कुर्वान जाते हैं।। पा ११॥

#### सलोकु

सुखी वसता है गरीव जिस ने ग्रापा-भाव दूर करके नव्रता धारण की है। है नानक। बड़े बड़े जो शहकारी है सो श्रपने शहकार ने गले हैं। (६६) असटपदी ॥

जिसके अंतरि राज अभिमानु ॥ सो नरक पाती होवत सुआनु॥ जो जान में जोवनवंतु ॥ सो होवत विसटा का जंतु ॥ आपस कउ करम यंतु कहावै।। जनिम मरे बहु जोनि अमाव ॥ धन भूमि का जो करें गुमानु॥ सो मूरखु अंधा अगियानु ॥ करि किरपा जिसकै हिरदै गरीवी वसाव ॥ नानक ईहा मुकतु आगे सुखु पावै ॥ १ ॥ धनवंता होई करि गरवावै ॥ तुरा समान कछ संगि न जावै॥ बहु लसकर मानुख ऊपरि करै आस ॥ पल भीतरि ताका होइ विनास ॥ सभ ते आप जाने बलवंतु॥ खिन महि होई जाई भसमंतु ॥ किसै न बदै आपि अहंकारी॥

धरम राइ तिसु करे खुआरी ॥ गुर प्रसादि जाका मिटे अभिमानु ॥ सो जनु नानक दरगह परवानु ॥ २॥

#### (६३) श्रसटपदी ॥

तिस मनुष्य के मन में राज का अभिमान है, सो नरक में पडता यीर कुता होता है। जो जानता है कि में युगावत्या वाला हूं, सो विष्टा का कीडा होता है। जो अपने आप को (अच्छे) कर्म करने वाला कहाता है, वह जन्मता मरता खोर बहुत योनियं। में अमता है। धन योर भूमि का जो महंकार करता है, सो मूढ यान्या यज्ञानी है। प्रभु कृपा करके निस के हदय में गरीबी बसाता है, है नानक! यह जीवन-मुक्त हो कर परलोक में सुख पाता है।श धनवान हो वर जो ग्रहंकार करता है (सो भूलना है), (क्योंकि) तृग् सम भी कुछ साय नहीं जाता। बहुनी फीन और मनुष्ये। पर नो भरोसा करता है, उस का नाश पल भर में हो जाता है। जो अपन आप को सब से बलवान जानता है, सो क्ष्य में राख हो जाता है। जो किसी को अपने समान न जान कर अपने आप में ग्रहंकारी है, उस को धर्मराज खुवार करता है। सुम्द की कृपा से जिस का यहंकार मिट जाय, हे नानक ! सो जन प्रभु दरवार में परवान होता है ॥ ३॥

कोटि करम करे हुउ धारे॥ समु पावै सगले विरथारे ॥ अनिक तपसिआ करे ग्रहंकार ॥ नरक सुरग फिरि फिरि अवतार ॥ अनिक जतन करि आतम नहीं द्रवे।। हरि दूरगह कहु कैसे गवै॥ आपस कउ जो भला कहावै॥ तिसिह भलाई निकटि न आवे।। सरव की रेन जाका मनु होइ॥ कहु नानक ताकी निरमछ सोइ॥ ३॥ जय लगु जाने मुज्ञ ते कछु होइ ॥ तव इम कउ सुखु नाहीं कोइ।। जब इह जाने में किछु करता॥ तय लगु गरभ जोनि महि फिरता।। जब धारे कोऊ वैरी मीतु॥ तव लगु निहचलु नाही चीतु॥ जब लगु मोह मगन संगि माइ॥ तय लगु धरम राइ देइ सजाइ॥ प्रभ किरपा ते बंधन तूरै॥ गुर प्रसादि नानक हउ छुटै॥ ४॥ सहस खरे छख कड उठि धावै॥

कोटिश कर्म करता हुआ जो अहंकार करता है सो केवल कप्ट पाता है, उस के सत्र कर्म व्यर्थ हैं। जो अनेक प्रकार की तपस्या करता हुआ अहंकार करता है। सो नरक और स्वर्ग में जा कर बार वार जन्म लेता है। यनेक यव करने पर भी जिस का मन द्रव्यता नहीं, कहो सो प्रभु द्वार में किस प्रकार जा सकता है ? ओ यपने याप को भना कहाता है, भलाई उस के समीप नहीं याती। जिस का मन सब की धूलि बनता है. हे नानक! उस की सोभा निर्मल है।। ३॥ जब तक यह जीव जानता है कि मुझ से कुछ होता है, तब तक उस को कोई सुख नहीं। जब तक यह जानता है कि में कछ करता हूं, तव तक गरभ योनि में फिरता है। जव तक यह किसी को शबू और मित्र जानता है, तव तक निरचल-चित्त नहीं है। अब तक मोह माया में मग्न हैं, तब तक उस को धरमराज दंड देता है।

प्रभु कृपा कर वन्धन दूदते हैं। हे नानक! गुरू की कृपा से यहंता छूटती हैं॥ ४॥ हज़ार कमा कर लाख निमित्त उठ कर दीडता है। ( 200)

तृपति नं आये माइआ पाछे पाये ॥ अनिक भोग विसिआ के करे॥ नह तुपताय खिप खिप मरे॥ निना संतोख नहीं कोऊ राज ॥ सुपन मनोरथ वृथे सभ कार्ज ॥ नाम रंगि सख सुखु होई ॥ बहुभागी किस परापति होइ॥ करन करावन आपे आपि॥ सदा सदा नानक हिर जापि॥ ४॥ करन करावन करने हाछ ॥ इस के हाथि कहा वीचार ॥ जैसी दसिट करे तैसा होइ॥ आपे शापि आपि प्रभु सोइ॥ जो किछ कीनो सु अपनै रिग । सभ ते दूरि सभह कै सगि॥

श्रुश देरी करे विवेक ॥
आपित एक आपित अनेक ॥
मरे न निनसे आने न जाइ॥
नानक सद ही रित आ समाइ॥ ६॥
आपि उपदेसे समझे आपि॥

याया को इकत्र करते तृप्त नहीं होता। विषियों (माया) के अनेक भीग करता है। तृप्त नहीं होता । खप खप के मरता है। सन्तोप विना कोई व्यादमी तुप्त नहीं होता। स्वप्त-मनोरथ सम उस के सब कार्य व्यर्थ हैं। नाम रंग कर सर्व सुख प्राप्त होते हैं, परन्तु सो नाम रंग किसी वड़मागी पुरुप को प्राप्त होता है। करने खोर कराने वाला खाप ही खाप है। है नानक! जीव सर्वदा नित्य प्रभु को जप॥ ५॥ करने कराने और करने वाला आप है। इस (जीव) के हाथ कहां कोई निचार है। प्रभु जैती दृष्टि करता है जीव वैसा बनता है। (क्यांकि) सो तीन काल में स्वयं ही है। जो कछ उस ने किया है सो यपनी मौज में किया है। (यज्ञानवश रिष्टि में नहीं याता, यत: एव) सब से दूर है (व्यापक होने के कारण) सब ये संग है।

म्ययं ही समझता है देखता है यौर विचार करता है। स्ययं ही एक है यौर स्वयं ही श्रानेक है। मरता नहीं, विनसता नहीं, न याता है, न जाता है। है नानक ! प्रभु सर्वदा सब में समा रहा है।। ६॥ याप ही उपदेश करता है यौर याप ही समझता है।

( १०२ ) श्रापे रचिआ सभके साथि॥ आपि कीनो आपन विसथारु॥ सभु कछ उसका ओहु करने हारु॥ उसते भिन कहहु किछ होइ ॥ थान थनंतरि एक सोइ॥ अपुने चलित आपि कर्णौ हार।। कउतक करै रंग आपार ॥ मन महि आपि मन अपुने माहि ॥ नानक कीमति कहनु न जाइ॥ ७॥ सति सति प्रभु सुआमी ॥ गुरप्रसादि किने वसिआनी।। सचु सचु समु कीना।। कोटि मधे किनै चिरले चीना ॥ भला भला भला तेरा रूप ॥ अति सुंदर अपार अनूप ॥ निरमल निरमल निरमल तेरी वाणी॥ घटि घटि सुनी सवन व्यव्यागी।

पित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥

नामु जपै नानक मनि प्रीति॥ =॥ १२।

स्वयं ही सब के संग रच रहा है। स्वयं ही किया है अपने आप का विस्तार। मब कछ उस का है, वर्षाकि वह रचने वाला है। उस से भिन्न कछ होता है तब कहा ? हर स्थान में यह आप ही है। अपने खेल आप ही कर रहा है। थपार रंगों के कातक करता है। जीव में स्वयं वसता है ग्रीर जीव उस में वसता है। हे नानक ! उस की कीमत नहीं कही जाती ॥ ७॥ प्रभु स्वामी यादि मध्य यौर यन्त में सत्प है। यह बात गुम्द-कृपा से फिसी एक महां पुरूप ने कही है। श्रादि मध्य और अन्त में सब सत्य ही सत्य किया है। यह सत्य स्वरूप करोडों में किसी एक ने जाना है। यादि मध्य और यन्त में, हे प्रभु ! तेरा रूप भला है । यति सुन्दर ग्रपार यौर यनुपम है। तीना काल में तेरी वाणी निमल है। प्रत्येक हृद्य में सुश्री जाती है, अपने अवर्शी संग सुन कर म ने भी कथन किया है।

(कथन करने वाले, शवण करने वाले, धारण करने वाले ग्रार धारण कराने वाले) यह सब ही पवित्र हैं ।

थतः एव, हे नानक! प्रभुका दास प्रीति पूर्वक नाम अपता है।। द॥ १२।। संत सरिन जो जनु परै सो जनु उथरन हार ॥ संत की निंदा नानका वहुरि वहुरि अवतार ॥ १॥

### श्रसपटदी ॥

संत के दूखिन आरजा घटे॥
संत के दूखिन जम ते नहीं छुटे॥
संत के दूखिन सुख सुभ जाह॥
संत के दूखिन सुख सुभ जाह॥
संत के दूखिन नरक मिह पाइ॥
संत के दूखिन मित होइ मलीन॥
संत के दूखिन सोभा ते हीन॥
संत के हते कुछ रखें न कोइ॥
संत के दूखिन थान असुट होइ॥
संत के दूखिन थान असुट होइ॥
संत कुपाल कुपा जे करें॥
नानक संत संगि निद्क भी तरे॥ १॥

संत के दूखिन ते मुख भवे ॥
संतन के दूखिन काग जिउ लवे॥
संतन के दूखिन सरप जोनि पाइ॥
संत के दूखिन त्रिगद जोनि किरमाइ॥
संतन के दूखिन तृसना महि जलें॥

# स्लोकु

जो पुरुष सन्त-शरण में पड़ा है सो तरन योग्य हैं। हे नानक! सन्त-निन्दा बार बार जन्म देन वाली है।

### असटपदी ॥

सन्त को दूपण लगाने से आयु कम होती है। सन्त को दूपण लगान से जीव यम से नहीं छूटता। सन्त को दूपण लगाने से सब सुख दूर हो जाता है। मन्त को दूपण लगाने से नरक में डाला जाता है। सन्त को दूपण लगाने से वृद्धि मलिन हो जाती है। सन्त को वूपण लगाने से जीय शोभा से रहित हो जाता है। सन्त के फटकारे हुवे की कोई रक्षा नहीं कर सकता ! सन्त को दूपण लगाने से जीव स्वस्थान से भ्रष्ट हो जाता है। कृपाल सन्त यदि कृपा करें, हे नानक! तब सन्त-निन्दक भी साधु-संग से तर जाता है ॥ १ ॥ सन्त को दूषण लगाने से मुख फिर जाता है। सन्त को दूपण लगाने से काक सम वोलता है। सन्त को दूपण लगाने से सर्प-योनि पाता है। सन्त को दूपण लगाने से कीड़े आदि देखी योनि पाता है। सन्त को दृष्ण लगान से तृष्णा रूप खान्न में जलता है।

( १०६ ) संत के दूखिन सभु को छले।। संत कें दूखिन तेज सभु जाई ॥ संत के दूखिन नीचु नीचाइ॥ संत दोखी का थाउ को नाहि॥ नानक संत भाव ता ओइ भी गति पाहि ॥ २॥ संत का निद्कु महा अतताई॥ संत का निद्कु खिनु टिकनु न पाई॥ संत का निदकु महा हतिआरा ॥ संत का निद्कु परमेसुरि मारा ॥ संत का निद्कु राज ते हीनु ॥ संत का निद्कु दुखीआ अरु दीनु ॥ संत के निद्क कड सर्व रोग ॥ संत के निदक कउ सदा विजोग ॥ संत की निंदा दोख महि दोख ॥ नानक संत भावे ता उस का भी होइ मोख ॥ ३॥ संत का दोखी सदा अपवितु ॥ संत का दोखी किसे का नहीं मितु ॥ संत के दोखी कउ डानु लागे।। म त के दोखीं कउ सभु तिआगी। संत का दोखी महा अहंकारी।। संत का दोखी सदा विकारी।।

सन्त को दूपण लगाने वालेको हरएक जीव कपटीप्रतीत होताहै। साधु को दूपण लगाने से सब प्रताप नष्ट हो जाता है। साधु को दूपण लगाने से जीव महां नीच से नीच हो जाता है। सन्त-दोषी का कोई ठिकाना नहीं है। हे नानक ! सन्त-निन्द्क भी सन्त-कृपा से मुक्त होता है ॥ २॥ सन्त-निद्क अत्याचारी है। सन्त-निद्ध क्षण मात्र भी कहीं ठहरना नहीं पाता। सनत-निद्क महा हत्यारा है। सन्त-निद्क परमेरवर का मारा हुआ है। सन्त-निद्क तेज प्रताप से विहीन होता है। सन्त-निदक दु:खी और दीन होता है। साध-निदक को सब रोग लगते हैं। साधु-निदक को सदा (प्रभु से) वियोग रहिता है। सन्त-निदा दोषों में सब से बड़ा दोष है। हे नानक! सन्त-निद्क की भी सन्त-कृपा से मुक्ति होती है। ३। सन्त-दोपी सदा अपवित्र है। सन्त-दोषी किसी का मित्र नहीं बनता। सन्त-दोषी को (धर्म राज का) दएड लगता है। सन्त दोपी को सब त्यागते हैं। सन्त दोषी महां अहंकारी है। सन्त-दोषी सदा विकारों में रहता है।

(१०८) संत का दोखी जनमें मरे॥ संत की दूखना सुख ते टरें॥ संत के दोखी कड नाही ठाउ॥ नानक संत भावे ता छए मिछाइ॥ ६॥

संत का दोखी अध बीच ते हुटै।।
संत का दोखी कित का जिन पहुचै।।
संत के दोखी कउ उदिआन अमाईए।।
संत का दोखी उझड़ि पाईऐ।।
संत का दोखी अंतर ते थोथा।।
जिन्न सास विना मिरतक की लोथा।।
संत के दोखी को जड़ किछु नाहि।।
आपन बोजि आपे ही खाहि।।

संत के दोखी कड अवर न राखनहार ॥ नानक संत भावे ता लए उवारि॥ ४॥

संत का दोखी इउ विललाइ ॥
जिउ जल विहून मछली तड़फड़ाइ ॥
संत का दोखी भूखा नहीं राजे ॥
जिउ पावकु ईधिन नहीं भ्रापे ॥
संत का दोखी छुटै इकेला ॥

सन्त-दोषी जनमता श्रीर मरता है।

भन्त को दूपए लगाने से जीव सुख-विहीन रहता है। भन्त-दोषी का कोई ठिकाना नहीं है।

है नानक । यदि सन्त चाह तब उस (निंदक) को भी मिला लेता है ॥ ४॥

सन्त-दोषी यर्थ बीच से दूटता है। सन्त-दोषी का कोई कार्य पूर्ण नहीं होता।

सनत-दोषी उद्यान में रसता भूने हुये की तरह भटकता है, च्योर कुमार्ग में पड़ा रहिता है। सनत-दोषी ग्रंदर से खाली होता है मान सब-गुल-रहित है,

जैसे खास विन मृतक शरीर होता है।

मन्त-दोषो का कछु मूल नहीं होता।

भो श्रापना किये का फल श्राप ही भोगता है साव सँद्-कर्मी के मंद्-फल को भोगता है!

सन्त-दोवो का ग्रीर कोई रक्षक नहीं है।

है नानक! एदि सन्त चाहे तब उस निद्क का भी उद्घार कर लेता है ॥ ५ ॥

सन्त-दोषी इस प्रकार विलाप करता है। जैसे जल-विहीन मछती तहपती है। सन्त दोषी सर्वदा भूखा है तुस नहीं होता, जैसे यिप्न काए से तृस नहीं होती। सन्त का दोषी इकेला ही रह आता है।

( ११० ) जिउ बुआड़ु तिलु खेत माहि दुहेला ॥ संत का दोखी धरम ते रहत।। संत का दोखी सद मिथिआ कहत।। किरत निद्क का अरि ही पइआ। नानक जो तिसु भावें सोई थिया। ६॥ संत का दोखी विगड़रूपु होई जाई।। संत के दोखी कड द्रगह मिलै सजाइ॥ संत का दोखी सदा सहकाईऐ।। संतका दोखी न मरै न जीवाईऐ॥ संत के दोखि की पुजै न आसा॥ संत का दोखी उठि चले निरासा ॥ संत के दोखी न तुसटे कोई॥ जैसा भाव तैसा कोई होइ।। पइआ किर्तु न मेट कोइ॥ नानक जानै सचा सोइ॥ ७॥ सभ घट तिसके ओहु करनेहाक॥ सदा सदा तिस कउ नमसकारु।। अभ की उसतित करह दिनु राति॥ तिसहि धित्रावह सासि गिरासि ॥ सभु कछ वरते तिस का की भा॥ जैसा करे तैसा को थीआ॥

( १११ )

जैसे तिलों के खेत में बुआड़ दु:खी रहत। ह । सन्त-दोपी धर्म-रहित होता है।

सन्त-दोषी सर्वदा मिथ्या बचन बोलता है।

निद्क का यह निदायाला स्थमाव श्रादि से ही चला आता है। है नानक ! जो प्रभु को भाता है सो होता है ॥ ६॥ मन्त का दोषी अष्ट-मुख हो जाता है। मन्स-दोपी को परलोक में दग्ड मिलता है। सन्त का दोषी सदा सहकाईता है, अर्थात सन्त-दोशी न मरता है, न जीता है, भाव थति दु:खी होता है। मन्त-दोषी की याशा पूर्ण नहीं होती ! सन्त-दोषी (संसार में) निराश ही उठ कर जाता है। सन्त को दूपण समाने से कोई स्थिर नहीं होता ! जैसा अभु को भाता है वैसा हो जाता है। कर्मानुसार जो संसकार बन गये हैं सो कोई नहीं मेट सकता। हे मानक! (इस यात को) प्रभु स्वयं ही जानता है।। ७॥ सब याकार उस प्रभु के बनाये हुए हैं, वही करने वाला है। सदा उस को नमस्कार है।

दिन रात सदा प्रभु-स्तुति करो।

श्वास श्वास उस का घ्यान करो।

सव कछ उस का किया हो रहा है।

जैसा कोई कर्म करता है वैसा हो जाता है।

( ११२ )

अपना खेलु आपि करनेहार ।।

दूसर कउनु कहें वीचार ॥

जिसनो कृपा करें तिसु आपन नामु देइ ॥
वडमागी नानक जन सेइ ॥ ८॥ १३॥

# सलाकु

तजहु सियानप सुरि जनहु सिमरहु हरि हरि राइ॥

एक आस हिर मिन रसह नानक दूख भरमु भउ जाइ॥

# असपटदी ॥

मानुख को टेक वृथी सम जानु ॥
देवन कउ एके भगवानु ॥
जिसके दीए रहें अघाइ ॥
बहुरि न तृसना लागे आइ ॥
मारे राखे एको आपि ॥
मानुख के किछु नाही हाथि ॥
तिसका हुकमु वृक्षि सुखु होइ ॥
तिसका नामु रखु कंठि परोइ ॥
सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ ॥
नानक विघनु न लागे कोइ ॥ १ ॥
उसतित मन महि करि निरंकार ॥

यपना खेल याप ही करने वाला है।

दूसरा यार कीन इस विचार को कथन करे?

प्रभु जिस पर कृपा वरता है उस को यपना नाम देना है।

है नानक! सो पुरुष बड़े भाग्यवाला है। 51 43 11

## सलोकु

हे बुद्धिमान पुरुषो । यपनी चतराई को त्याग कर केवल प्रभु समरक्ष करो ।

एक उंश्वर की खाश मन में रवखों, श्री जगत गुरू जी कहते तब दु:ख, भ्रम और भय दूर हो जायेगा ॥ १॥

### असटपदी ॥

मनुष्य की टेक सब व्यर्थ जान।
देन वाना एक भगवान् हैं,
किस के दिये दान से यह जीव तृम होना हैं,
(श्राँद) पुनः तृष्णा श्राकार नहीं व्यामी।
मारने श्रौद रखने वाला एक साप ही प्रभु है।
मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं।
प्रभू-श्राह्मा मानने में सुख होता है,
(श्रादः एव) प्रभु नाम को परो कर कंठ में धारण करो।
सदा प्रभू-स्मरण करो।
है नानक। पुनः कोई विद्य नहीं स्रोगा॥ १॥
मन में ईश्वर-स्तुनि कर।

( \$\$\$ )

किर मन मेरे सित निउहार ॥
निरमल रसना अंमृतु पीउ ॥
सदा सहेला किर लेहि जीउ॥
नैनहु पेख़ ठाकुर का रंगु॥
साध संगि विनसें सभ संगु॥
चरन चलउ मारिंग गोविद॥
मिटहि पाप जपीए हिर विद॥
कर हिर करम स्रवनि हिर कथा॥

हरि दरगह नानक ऊजल मथा ॥ २ ॥ यडभागी ते जन जग माहि ॥ सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ राम नाम जो करहि बीचाछ ॥ से धनवंत गनी संसार॥ मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखीं॥

सदा सदा जानहु ते सुखी ॥
एको एकु एकु पछाने ॥
इत उत की आहु सोझो जाने ॥
नाम संगि जिसका मनु मानिआ ॥
नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥ ३॥
गुर प्रमादि आपन आपु सुझै ॥

है मेरे मन यह सम्रा व्यवहार कर ।

निर्मल निहा से अनृत पान कर ।

इस प्रकार अपने मन को सदा सुखी कर के ।

निश्रों से परमेश्वर रंग को देख ।

साधु-संगति कर, जिस से सब कुसंगादि नाश हो जाय ।

चरणों कर गोविन्द-प्राप्ति के मार्ग में चल ।

क्ष्मण मात्र हरिनाम जपने से पाप मिट जाते हैं ।

हायों से हरि-प्राप्ति का वर्ष कर और कानों से हरि-कथा
अवस्य कर।

हे नानक! तरा मस्तक हिर-लोक में उजला होगा ॥ २ ॥ वह जन ससार में वडभागी हैं, जो सर्वदा वाहिगुरू-गुए गाते हैं। जो राम-नाम का विचार करते हैं. सो ससार में बलवान गिने जाते हैं। जो मन, तन और मुख से हरिनाम उच्चारण करते हैं वह प्रधान है, और उन को ही सर्वदा सुखी जानो। जो सदा वेयल एक परमश्वर को पहचानता है, वह लोक परलोक की सूझ रखता है। निस का मन नाम में हड हो गया है. हे नानक! उसी ने निरंजन को जान निया है।। ३।। गुम् कृपा कर जिस को अपना आप दृष्टि में आया है.

( ११६ ) तिसकी जानह तृसना वुझै।। साध संगि हरि हरि जमु कहत।। सर्व रोग ते ओहु हरि जनु रहत ॥ अनदिनु फीरतनु केवलु वख्यानु ॥ गृहसत महि सोई निरवानु ॥ एक उपरि जिसु जन की असा॥ तिसकी कटीए जम की फासा ॥ पारब्रहम की जिसु मिन भूख।। नानक तिसहि न छागे दूख ॥ ४॥ जिस कउ हरि प्रभु मिन चिति अवि ॥ सो संतु सहेला नहीं डुलावें ॥ जिसु प्रभु अपुना किरवा करें ॥ सो सेवक कहु किसते डरें ॥ र्जैसा सा तैसा दसटाइआ।। अपुने कारज महि आपि समाइया ॥

सोधत सोधत सोधत सीक्षित्रा॥

शर प्रसादि ततु सभु बृक्षिआ॥

जय देखउ तय सभ किछु मू लु॥

नानक सा स्वमु सोई असथलु ॥ ५॥

नह किछु जनमें नह किछु मरे॥

आपन चलितु आप ही करे॥

निश्चे करो कि उस की तृष्णा शान्त हो गई है। जो साधु-संगति में मिल कर हिर-यश करता है। मो हरि-अन सव रोगों से रहित है। जो हर रोन केवल हरि-कीर्तन का व्याख्यान करता है, सो गृहस्य में रहिता हुआ भी निर्वाण है। जिस पुरुष की खाद्या एक-परमेख्यर पर है। उस की यम फांली कट जाती है। जिस के मन में केवल पारव्रय की ही भूव है, हे नानक! उस को दुःव नहीं लगते॥ ध॥ जिस को हरि-प्रभु मन में याद खाता है, मो सुखी सन्त है यौर डोलता नहीं। जिस पर ध्यपना प्रभु कृता करता है, कहो सो सेवक किस से भय करे? उस को जैसा प्रभु था वैता हो में ग्रापा है। उम को परमेश्वर धापनी सब सृष्टि में खाप समाया हुआ वीखता है।

उस ने पुनः पुनः विचार करने से निश्चै किया है,
ग्रीर गुरू-कृपा से तत्तव स्वरूप को समझ लिया है।
जब में देवता हूं तब सब कुछ बाहिगुरू ही दृष्टि में प्राता है।
हे नानक! सो वाहिगुरू ही निर्गुष ग्रीर संगुण स्वरूप है।।।।।
ना कछ जन्मता है न कछ मरता है।
प्रभु ग्रापने चरित्र ग्राप करता है।

(११८) आवनु नावनु दसिट अनदसिट ॥ आगिआकारी धारी सभ सुसिट ॥ आगे आपि सगल महि आपि ॥ अनिक जगति रचि थापि उथापि ॥ अविनासी नाही किछ खंड ॥

धारणा धारि रहियो बहमंड ॥ अलख यभेव पुरख परताप ॥

आपि जपाए त नानक जाप॥ ६॥

जिन प्रभु जाता सु सोभावंत ॥
सगल सं सारु उधर तिन मंत ॥
प्रभ के सेवक सगल उधारन ॥
प्रभ के सेवक दूख विसारन ॥
आपे मेलि लए किरपाल ॥

गुर का सबदु जिप भए निहाल ।।

उनकी सेवा सेई लागे।। जिसनो कृपा करिह बडभागे॥ नामु जपत पाविह विस्नामु॥ नानक तिन पुरस्र कड ऊतम किर मानु॥ ७॥ याना जाना दृष्ट ग्रीद ग्रहष्ट स्वप

सब सृष्टि प्रभु ने खपनी छाता-कर धारण की है।
चाप ही चाप है खीर सब में व्यापके छाप है।
चनेक युत्तियों से रचना को रच के बनाता खीर नाश करताहै।
परन्तु स्वयं खिनाशी है खतएव उत्त का कछ (खंड) दुकड़ा
नहीं।

सव ब्रह्मंड की सृष्टि को धार रहा है।

उत्त पूर्ण पुरुष का प्रताप लखा नहीं नाता, और मेद भी नहीं पाया नाता।

हे नानक! यदि प्रभु याप यथना नाम किसी को जपाय तय जपा जाता है।। ६॥

जिन्हों ने प्रभु को जाना है सो सीमा वाले हैं।

उन के उपदेश से सब संसार का उद्घार होता है। प्रभु-सेवक सब का उद्घार करने वाले हैं, प्रभु-सेवक दु:खाँ को दूर करने वाले हैं,

(क्यांकि) श्रपने सेवकों को परमश्वर, जो कृपानु है, श्राप मिना नेता है।

(हरि सेवक) गुरू उपदेश को जप अप कर सब दु:खों से रहित हुए हैं ।

उन सेवकों की सेवा में वही लगता है, जिस बड़भागी पर प्रभु स्वयं कृपा करता है। नाम जप कर जिन्हों ने विश्राम पापा है, है नानक! उन पुरुषों को उत्तम करके मानों॥ ७॥ जो किछ करें सु प्रभ के रंगि ॥ सदा वसे हिर संगि॥ सहज सुभाइ होवें सो होइ॥

करगी हारु पछागी सीइ ॥ प्रभ का की आ जन मीठ लगाना ॥ जैसा सा तैसा दसटाना ॥

जिसने उपजे तिस माहि समाए॥

ओइ सुख निधान उनहू वनि आए॥

आपस कड आपि दीनो मानु ॥ नानक प्रभ जनु एको जानु ॥ ८॥ १४॥

सलोकु

सरव कला भरपूर प्रभ विरथा जाननहार ॥ जाकै सिमरनि उधरीऐ नानक तिसु बलिहार ॥ १॥

असटपदी ॥

ट्टी गाढनहार गोपाल ॥ सरव जीआ आपे प्रतिपाल ॥ सगल की चिता जिसु मन माहि ॥ तिसते विरथा कोई नाहि॥ (मलगन) जो कछ करता है सो अपने प्रभु के रंग में करता है। सो सवा प्रभु के संग वसता है।

स्वभाविक जो कछु होता हैं सो होना है (भाव भक्त उस को प्रभू की रजा समझता है)।

करनहार परनेश्वर को ही पहचानता है।

प्रभु का किया भक्तजनों को मीठा लगे हैं,

वयोकि उस ने परमेश्वर को जैसा सो (सर्वष्यापक) है वैसा देखा है।

वह भक्त जन जिस परमेशवर से उत्पन्न होते हैं, उसी में लवलीन हो जाते हैं।

सो (सुव निधान) परमेश्यर उन भक्त जनों को ही वन याता भाव प्राप्त होता है।

प्रभु यगने याप को याप मान देता है।

हे नानक ! प्रभू खाँर प्रभू-जन को एक समझो ॥ द ॥ १४ ॥

### सलोकु

सर्वे शक्तियों से प्रभु पूर्ण हैं छोर सब पीड़ा का जानने वाला है। जिस के स्थरण से उद्घार हो, श्री सतगुरू जी कहिते हैं हम उस पर बिलहार जाते हैं।

### असटपदी ॥

टूटी हुई को गांठने वाला स्वयं परमेश्वर ही हैं, जो सब जीवों को स्वयं पालन करता है। जिस के मन में सब सृष्टि की चिन्ता है, उस परमेश्वर से खाली कोई नहीं रह सकता है। रे मन मेरे सदा हिर जापि।।

श्रावनासी प्रभु आपे आपि।।

श्रापन कीआ कह न होह।।

जे सउ प्राणी छोचै कोह।।

तिसु विनु नाही तेरै किछ काम।।

गति नानक जिप एकु हिर नामु॥ १॥

प्रभ की जोति सगल घट सोहै।।

प्रभ की जोति सगल घट सोहै।।

जा सभु किछ तिसका दीआ दरवे।।

श्रात स्रा जो कोऊ कहावे।।

प्रभ की कला विना कह धावै ॥ जे को होइ वह दातारु॥ तिसु देनहारु जाने गावारु॥

जिस गुर प्रसादि त्रै हउ रोगु॥
नानक सो जनु सदा अरोगु॥ २॥
जिउ मंदर कउ थाम थंम्हनु॥
तिउ गुर का समदु मनिह असथंमनु॥
जिउ पाखाणु नाव चिह तरै॥
प्राणी गुर चरण समत निसतरै॥

है मेरे मन तूं सदा हरी को जप। सो प्रभु छविनाशी यौर स्वयं-प्रकाश है। जीव का खपना फिया कछ नहीं होता, यदि कोई प्राणी सी वार भी चाहे। हे जीव ! प्रभू विना छाँर कोई पक्षार्य तेरे काम नहीं ! हे नानक ! एक हिर-नाम जपने से मुक्ति प्राप्त होगी ॥ १॥ कोई रूपवान हो कर अपने रूप का अभिमान न करे। प्रमू की ज्योति ही सब घटों में शोभा दे रही हैं। धनवान हो कर कोई क्या यहंकार कर सकता है, जब सब पदार्थ उस प्रभू के दिये हैं। यदि कोई अपने आप को वहुत बहाद्र कहाये (तय किस काम ?) (अयोकि) प्रभु-शक्ति विना किस पर धावा कर सकता है। यदि कोई दाना बन बैठ, तव उस मूद्ध को उचित है कि अपने देने वाले प्रभू को ही दाता समझे । सत्गुह की कृपा से जिस का अहंता रूप रोग नाश हो, हे नानक! सो जन सर्वदा निरोग है। १॥ जैसे मंदिर को खम्भा थामता है, वसे गुम्का शब्द (चंचल) मन को थामता है। जैसे पत्थर नौका पर चढ के तरता है वसे प्राणी गुम-चरणों में लग कर मुक्त होता है।

जिउ अंधकार दीपक परगास ॥

गुर दरसनु देखि मिन होइ विगास ॥

जिउ महा उदिआन मिह मारगु पाने ॥

तिउ साधू संगि मिलि जोति प्रगटाने ॥

तिन संतन की वालउ धूरि ॥

नानक की हिर लोचा पूरि ॥ ३ ॥

मन पूरख काहे विललाई ॥

पुरव लिखे का लिखिआ पाई ॥

दूख सूख प्रभ देवन हार ॥

श्रवर तिआगि तृ तिसहि चिता ॥।

नो किन्छ करें साई सुखु मानु ।।
भूला काहे फिरहि अजान ।।
क्उन वसतु आई तेरें संग ॥
लपटि रहिओ रस लोभी पतंग ॥
राम नाम जिप हिरदें माहि ॥
नानक पति सेती घरि जाहि ॥ ४ ॥
जिसु वस्तर कन्न लैनि त् आइआ ॥
राम नामु संतन घरि पाइग्रा ॥
राम नामु हिरदे महि तोलि ॥
राम नामु हिरदे महि तोलि ॥
लादि स्वेप संतह संगि चालु ॥

जैसे अन्येरे में दीपक का प्रकाश होता है। वैसे गुरू का दर्शन करने से मन प्रमुख्तित होता है। जैसे कोई मूजा हुआ महां उद्यान में मार्ग पाके प्रसन्न होताहै। वैसे साध-संगति निजने से ज्योतित्यस्य प्रकट होता है। में उन सन्तों की पृत्ति को मांगता हूं। श्री सत् गुरू जी कहिते हैं, हे याहिगुरू ! यह इच्छा पूर्ण करो।३ है मृद्र मन क्यों विजाप करिये,

जन सन कछ प्रारच्यानुसार ही पाना है। (कमोनुसार) दु:ख सुख देने वाला प्रभु है,

धातप्य खार सय का परित्याग करके तू उस धमु को याद कर।

जो कछ प्रभु करे तू उस को सुब करके मान ।

हे छजान वया भूजा फिरता है?

तेरे संग कीन यस्तु छाई थी ?

हे जोभी पर्तग सम इन रतों में क्यों फंस रहा है!

हदय में केवल राम नाम जप!

हे नानक! इस तरह मान पूर्वक छपने घर की जा॥ छ॥
जिस सींद को तूं लेने के लिये छाया है सो राम-नाम-रूप

सीदा सन्तों के घर में पाया जाता है।

श्रीमान को त्याग के मन समर्पण कर इस मूब्द से उस सोंद को मोल ले, पुनः राम-नाम का हृद्य में विचार कर।

इस खेप को जाद कर सन्तों के संग चल। (१२६)
अवर तिआगि विखिआ जंजाल ॥
धंनि धंनि कहै सभु कोइ ॥
मुख ऊजल हिर दरमह सोइ ॥
इह वापार विरला वापारै॥
नानक ताकै सद विलहारै॥ ४॥

चरन साध के थाइ घोइ पीउ॥ अरपि साध कड अपना जीड | साध की धूरि करहु इसनानु ॥ साध उपरि जाईऐ कुरवानु ॥ साध सेवा वडमार्गा पाईऐ।। साध संगि हरि कीरतनु गाईए।। अनिक वियन ते साधू राखे॥ हरि गुन गाइ अं मृत रसु चालें।। श्रीट गही संतह द्रि आइआ ॥ सरव सूख नानक तिह पाइआ।। ६।। मिरतक कड जीवालनहार ॥ भूखं कड देवत अधार॥ सरव निधान जाकी दसदी माहि॥ पुरव लिखे का लहणा पाहि॥ सभु किछु तिसका ओहु करने जोगु ॥ तिसु विनु दूसर होआ न होगु ॥

माया के और सब झगडे त्याग है। त्र तुम को त्रय कोई धन्य धन्य कहेगा। हरि-लोग में उज्जल-मुख यौर शोमा होगी। इस व्यापार का कोई उत्तन व्यापारी व्यापार करता है। श्री सत् गुरू जी कहिते हैं हम उस पर मर्बदा वितहार जाते 是非天日 साधु के चरण धो घो के पान कर। यपना मन साधु को समर्पण कर। सायुकी पूलि में स्नान कर। साधु पर कुर्वान नाईय । माधु-सेवा बढ़े भागी कर प्राप्त होती है। साधु-संग में हरि-कीर्तन गाईता है। श्रनेक निर्हों से साधु बचा लेता है। उन के संग में हिर-गुण गा कर यमृत रस चक्खा जाता है। तिस ने सन्तो की श्रोट ली श्रीर द्वार पर या पड़ा, ह नानक! सब सुब उस को प्राप्त हुये हैं। ६ ॥ प्रमु मृतक को (यादनक) जिन्दगी देने वाला है, योर भूखे को याधार देता है। सव पदायों के मंडार जिस की धिर में हैं, जिस में जीव पूर्व लिखे अनुसार लेते हैं, सब कुछ उस का है ग्रीर वह करने को समर्थ है, उस के विना दूसरा ना कोई हुआ है और ना होगा।

(- \* 2年 )

जिप जन सदा सदा दिनु रैणी।।
सभ ते ऊच निरमल इह करणी।।
करि किरणा जिस कर नामु दीआ।।
नानक सो जनु निरमलु थीआ।। ७॥
जाकै मिन गुर की परतीति॥
तिसु जन अपि हरि प्रभु चीति॥
भगतु भगतु सुनीए तिहु लोइ॥
जाकै हिरदे एको होइ॥
सचु करणी सचु ताकी रहत॥
सचु करणी सचु ताकी रहत॥

साची हसिट साचा आकार ॥ सचु वरते साचा पासार ॥

पारव्रहमु जिनि सचु करि जाता॥ नानक सो जनु सचि समाता॥ ५॥ १४॥

सलोकु

रूपुन रेख न रंगु किछ त्रिहु गुरा ते प्रभ भिन ॥ तिसहि बुद्दाए नानका जिसु होवे सु प्रसंन ॥ १॥

असटपदी ॥

अविनासी प्रभु मन महि राखु॥

है भत्तजन दिन रात प्रमु को जप ।

स्य से ऊ'ची झीर निर्मल कमाई यह है।

जिस को प्रमु ने कृपा करने अपना नाम दिया है,

है नानक! सो जन निर्मल हुआ है॥ ७॥

जिस के मन में गुरू-चननों पर विश्वास है,

उस को हिर-प्रमु याद आता है।

तीन लोकों में वह मक्त मक्त करके सुना जाता है,

जिस के हदय में एक प्रमु होना है।

उस की कमाई और रहित सब सची है।

सत्य स्वरूप वाला ही उस के हदय में है और मुख से भी

सत्य ही कथन करता है।

सच्ची ही उस की दुर है और सचा ही उस का रूप है।

सत्य में वर्तता है और सत्य ही संसार को जानता है (भाव हर जगह उस को प्रभु ही प्रभु दीखता है)। परमश्यर को जिस ने सत्यस्य कर जान लिया है,

है नानक! सो पुरुष सत्य में ही निवलीन हो जाता है।।।।।१५

### सलोकु

जिस का कछ रूप रंग और चिन्ह नहीं सा वाहिगुम त्रिगुणातीत है।

है नानक! जिस के ऊपर प्रभु प्रसन्न होता है उस को प्रपना वास्तविक स्वरूप जनाता है।

#### श्रसटपदी ॥

हे मन ! यतिनाशी प्रभु को मन में धारण कर,

( १३० )

मानुख की तू प्रीति तिआगु ॥
तिसते परे नाही किछ कीइ ॥
सरव निरंतरि एको सोइ ॥
श्रापं वीना श्रापं दाना ॥
गहिर गंभीक गहीक सुजाना ॥
पारत्रहम परमेसुर गोविद ॥
कृपा निधान दहआल बखसंद ॥
माघ तेरे की चरनी पाउ ॥
नानक के मनि इहु अनराउ ॥ १ ॥
मनसा प्रन सरना जोगु ॥

जो करि पाइआ सोई होगा।। हरन भरन जाका नेत्र फोरु॥

तिसका मंत्र न जाने होरा।।

श्रनद रूप मंगल सद जाकै।।
सरव थोक सुनीअहि घरि ताकै॥
राज महि राज जोग महि जोगी॥
तप महि तपीसर गृहसथं महि मोगी॥
धिआइ धिआइ भगतह सुख पाइआ॥
नानक तिसु पुरल का किनै अंतु न पाइआ॥ २॥
जाकी लीला की मिति नाहि॥

क्योर मनुष्य-प्रीति को तूं त्याग दे। उस परमश्यर से परे कछु कोई वस्तु नहीं है। सब से निरन्तर सो एक ही हैं। स्वयं ही पहिचानने वाला और स्वयं ही जानने वाला है। गहिर गम्भीर व्यापक ग्रीर सुनान है। पारत्रह्म परमध्यर और गीविन्द है। कुपा निधान दयालु खीर क्षमा करने वाला है। है प्रभो में तुमरे साधु के चरणा पर पड़ी। श्री जगत् गुरू जी कहिते हैं मेरे मन में यह प्रेम हैं॥ १॥ प्रभु मन की इच्छा पूरी करने वाला व शरण पड़े की सहायता करने वाला है। जो उस ने जीव के हाथ में दिया है सो होगा। जिस के एक निमप मात्र में सृष्टि का संहार श्रीर उत्पत्ति होती है, उस के मन्त्र भाव विचार को उस के विना कोई दूसरा नहीं जानता। स्वयं अनन्द-स्वरूप है खौर उस के घर में सदा मंगल हैं। उस के घर सत्र पदार्थ सुनने में आपे हैं। वह राजों में राजा खीर योगियों में योगी है। तपसिवयां में तपस्वी खार गृहस्थों में गृहस्थी हैं। भक्त जनों ने उस का ध्यान धर के सुख पाया है। हे नानक । उस बाहिगुरू का किसी ने अन्त नहीं पाया ॥ २॥ जिस की लीला का अन्त नहीं है।

( १३२ )

सगल देव हारे अवगाहि ॥ पिता का जनमु कि जाने पूतु॥ सगल परोई अपुन स्ति॥ सुमति गिआनु धियानु निन देइ ॥ जन दास नामु धिन्नावहि सेइ॥ तिहु गुरा महि जाकउ भरमाए।। जनमि मरे फिरि आवे जाए ॥ **उच नीच तिस के अस्थान** ॥ जैसा जनावे तेसा नानक जान ॥ ३॥ नाना रूप नाना जाके रंग।। नाना भेख करहि इक रंग ॥ नाना विधि कीनी विस्थार ॥ प्रभु अविनासी एकंकार ॥ नाना चलित करे खिन माहि।। पृरि रहिओ पूरनु सभ ठाइ ॥ नाना विधि करि वनत वनाई।। अपनी कीमति आपे पाई ॥ सभ घट तिसके सभ तिसके नाउ ॥ जिप जिप जिंचे नानक हिर नाउ॥ ४॥

नाम के धारे संगले जंत ॥ नाम के धारे खंड ब्रह्मंड ॥

जिस का अन्त लेते हुये सब देवते थकित हुए हैं । पिता-जन्म को पुत्र क्या जान सकता है ? सब सृष्टि प्रभु ने छापने सुत में परोई है। सुमित-हान और ध्यान जिन को प्रभु देता है ! ऐसे जो भक्त जन इस के नाम को घ्याते हैं। जिस को तीन गुर्गों में भ्रमाता है मो जनम कर याता है खीर मर कर जाता है। ऊ च नीच खादि स्थान उस के रच हुए हैं। है नानक ! जैसा जिस की जनाता है वैसा कोई जानता है।।३॥ अनेक रूप और अनेक जिस के रंग हैं, वह अनेक वेप कर्ता हुया पुनः एक रंग में रहता है। भानेक प्रकार का विस्तार जिस ने किया है, सो प्रभु खविनाज्ञी खार एकंकार भाव एक रस है। धानेक चरित्र क्षण में करता है। सो पूर्ण प्रभु सब स्थानों में पूर्ण हो रहा है। श्रमिक युक्तियां से संसार की जिल ने रचना बनाई है, श्रपनी कीमत (बड़ाई) खाप ही आनता है। मब घट थार सब स्थान उस के हैं। हे नानक! जीव उस का नाम जंप कर जीता हैं (अब जीवन प्राप्त करता है) ॥ ४ ॥ सब जन्तु नाम (सर्व व्यापक ईश्वर) के आधार (आश्रय) है। सव खंड खार ब्रह्मंड नाम के बाग्रय हैं।

(१३४)
नाम के धारे सिमृति वेद पुरान ॥
नाम के धारे सुनन गिआन धिआन ॥
नाम के धारे आगास पाताल ॥
नाम के घारे सगल आकार ॥
नाम के घारे दुरीआ सम मवन ॥
नाम के संगि उधरे सुनि स्वन ॥

किर किरपा जिस आपनी नामि छाए।।
नानक चउमे पद महि सो जनु गति पाए।। ४।।
स्वपु सिंव जाका सिंत असथानु।।
पुरखु सिंव केवल परधानु।।
करत्ति सिंव सिंव जाकी वाणी।।
सिंव पुरखु सम माहि समाणी।।
सिंत करमु जाकी रचना सिंत।।
मूलु सिंत सिंत उतपित।।
सिंत करणी निरमल निरमली।।
जिसहि युशोए तिसहि सम मली।।

सितनामु प्रम का सुखदाई ॥ विरवासु सित नानक गुर ते पाई॥ ६॥ सित वचन साधू उपदेस॥ सित ने जन जाके रिदे प्रवेस॥ वेद पुराण व मृतियां आदि धर्म पुस्तक नाम-आधार पर हैं।
सनना, ज्ञान और ध्यान सब नाम के आधार पर हैं।
याकाश और पाताल सब नाम के आधार पर हैं।
सब सबस्य नाम के आधार पर हैं।
सब पुरियां और लोक नाम के आश्रय हैं।
कानों से सुन कर नाम के संग से जोव संतार सशुद्र से तर गये हैं।
चाहिगुरू हुना करके ज़ित को अने नाम में लगाय,

वाहिगुरू हुम करफ ज़ित को याने नाम में नगाथ, है नानक! चतुर्थ पद में जा कर सो पुरुष मुक्ते पाता है ॥५॥ जिस का कर ग्रोर संयान सत्य है। सो सद्य पुरुष ही केवल प्रधान है। जिस की (करतूत) करणी थ्रोर वाणी सत्य है, सो सत्य पुरुष सब में समा रहा है। जिस कर्म थ्रोर रचना भी सत्य है, सो कारणरूप से थ्रोर कार्यरूप से भी सत्य है। जिस की करणी सत्य है ब्रॉर जो निर्मल से निर्मल है, यह प्रभु जिस जीय को सुझाता है, उस जीव को सब भली प्रतीति होती है।

पसे प्रभु का सित-नाम सुखदाई है।
है नानक! यह सत्य विर्वास संत्रुह से प्राप्त होता है॥ ६॥
साधु का उपदेश ही सत्य बचन है।
सी पुरुष सत्य है जिस के हृद्य में सत्य का प्रवेश है।

( १३६ ) सति निरति बुझै जे कोइ ॥ नामु जपत ताकी गति होइ। आपि सति की आ सभु सति ॥ आपे जाने अपनी मिति गति ॥ जिसकी सुसटि सु करनेहा ।। अवर न बूझि करत बीचार ॥ करते की मिति न जाने की आ। नानक जी तिसु भावें सो वस्तीआ॥ ७॥ विसमन विसम् भए विसमाद्॥ जिनि बूझिओ तिसु आइआ स्वाद ॥ अभ कै रंगि राचि जन रहे। गुर के वचनि पदारथ लहे ॥ ओइ दाते दुख कारनहार॥ जाक संगि तर संसार ॥ जन का सेवकु सो वहभागी ॥ जन के संगि एक लिव लागी॥ गुन गोविंदु कीरतनु जनु गावै।। गुर प्रसादि नानक फल पावै॥ ५॥ १६॥

सलोकु

श्रादि सचु जुगादि सचु ॥ है भि सचु नानक होसी भि सचु ॥ १ ॥

यदि कोई सत्य को निर्णय करके समझ ने, तव नाम जप कर उस की गति होती है। स्वयं प्रभु सत्य है उस की रचना भी संव सत्य स्वरूप है। सो वाहिगुरू अपनी मर्प्यादा और गति को स्वयं ही जानता है। जिस की यह सृष्टि है सो स्वयं ही करने वाला है। श्रीर कोई उस को समझ नहीं सकता यदि विचार भी करे ! कर्ता की मर्याद को किया हुआ (जीव) नहीं जानता। हे नानक! जो प्रभु को भाता है सो वर्तता है।। ७॥ जीव बहुत ज्यादा आश्चर्य और हैरान हुये हैं, (परन्तु) जिस ने उस को समझा है उसी को आनन्द आया है। सो जन प्रमु-रंग में राच रहे हैं। गुरू-वचन द्वारा उन्हों ने नाम-पदार्थ पाया है। वह खीरों को भी नाम की दात दे कर दु:ख कारने वाले हैं। जिन के संग लग कर संसार तरता है। जो ऐसे भक्तजनों का सेवक हैं सो यदभागी है। ऐसे अक्तजनों के संग से एक रस लिव जगती है। पुनः वह सेवक गोविन्द-गुण और कीर्तन को गाता है। श्री सत्गृह जी कहिते हैं सत्गृह-कृपा से मुक्ति रूप फल पाता है।। न।। १६॥

सलोकु

चाहिगुरू त्यादि में सत्य था। युगों के यादि में भी सत्य था। खब भी सत्य है। हे नानक! खागे भी सत्य होगा।

### (१३८) असटपदी ॥

चरन सित सित परसन हार ॥
पूजा सित सित सेवदार ॥
दरसनु सित सित पेसनहार ॥
नामु सित सित धिश्चावनहार ॥
आपि सित सित सित सिभ धारी ॥

अग्पे गुरा आपे गुराकारी।।
सवदु सित सित प्रभु वकता।।
सुरति सित सित जमु सुनता॥
बुझनहार कउ सित सभ होइ॥
नानक सित सित प्रभु मोइ॥ १॥
सित सहपु रिदे जिनि मानिआ॥
करन प्रश्वन तिनि मृलु प्रशिनिया॥
\*

जारे रिर्दे निस्वासु प्रभ थाइआ ॥
ततु गिआनु तिसु मिन प्रगटाइआ ॥
भै ते निरमंड होइ वसाना ॥
जिस ते उपजिया तिसु मिहि समाना ॥
वसतु मिहि ले वसत गडाई ॥
ता कड भिन न कहना जाई ॥
वसी बूझनहार विनेक ॥

#### (१३६) श्रसटपदी ॥

प्रमु वे चरण भी सत्य हैं योर स्वां करने वाले भी सत्य हैं। हरि पूजा भी सत्य हैं योर सेवा करने वाले भी सत्य हैं। वाहिगुरू-दर्शन भी सत्य हैं योर दर्शन करने वाले भी सत्यहैं गीजिन्द-नाम भी सत्य हैं योर घ्याने वाले भी सत्य हैं। प्रमु स्त्रयं भी सत्य हैं योर सब सृष्टि जो उस ने घारन की हैं वह भी सत्य हैं।

स्वयं ही गुण-रूप है और स्वयं ही गुण करने वाला है।

शान्त भी सत्य है और प्रभु-सुयश करने वाला वक्ता भी सत्य है।

ध्यान सत्य है और प्रभु-सुयश अवण करने वाला भी सत्य है।

यात्म दशीं पुरुप के लिए सब सत्य ही है।

है नानक! सो प्रभु सर्वदा सत्य ही है।। १।।

सत्य स्वरूप को जिस ने हदय में धारण किया है,

उस ने मूल रूप वाहिगुरू को करने छोर कराने वाला

पहचाना है।

जिस वे हृदय में प्रभु-िज्यास या गया है,

उस के मन में सत्तव ज्ञान प्रकट हुआ है।

भय से निर्भय हो कर सो संसार में बसता है।

जिस से वह उत्पन्न हुआ था उस में जिब-तीन हो गया है।

एक वस्तु में जा वस्तु निका दी गई,

तव उस को उस से मिन्न नहीं कहा जाता।

इस यात को ज्ञान द्वारा समझने वाला समझता है।

(१४०)
नाराइन मिले नानक एक ॥ २ ॥
ठाकुर का सेवकु आगिश्राकारी ॥
ठाकुर का सेवकु सदा पूजारी ॥
ठाकुर के सेवक के मिन परतीति ॥
ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥
ठाकुर कउ सेवकु जाने संगि ॥
प्रम का सेवकु नाम के रंगि ॥
सेवक कउ प्रम पालनहारा ॥
सेवक की रास्ते निरंकारा ॥
सो सेवकु जिसु दइआ प्रभु धारे ॥

नानक सो सेवकु सांसि सांसि समारे॥ ३॥

अपने सेवक की सरपर राखें।।
अपने सेवक की सरपर राखें।।
अपने दास कउ देइ वढाई।।
अपने सेवक कउ नामु जपाई।।
अपने सेवक की आपि पित राखें।।
ता की गित मिति कोइ न लाखें।।
प्रभ के सेवक कउ की न पहुचें।।
प्रभ के सेवक कउ की न पहुचें।।
जो प्रभि अपनी सेवा लाइआ।।
नानक सो सेवक दहिंदिस प्रगटाइआ।। ४॥

है नानक ! यह एक नारायल में मिल हैं ॥ २॥

प्रभु का सेवक प्रभु-प्राक्ता में चलता है।

याहिशुम्द का सेवक सदा उस की पूजा में रहता है।

ठाकुर के सेवक के मन में पूर्ण प्रतीति होती है।

याहिशुम्द के सेवक की रीति चित निर्मल होती है।

याहिशुम्द का सेवक गीयिन्द को संग जानता है।

याहिशुम्द का सेवक सदा नाम रंग में रंगा है।

पेसे सेवक का पानक स्वयं प्रभु है।

मेवक की लव्या निरंकार स्वयं रखता है।

सेवक की लव्या निरंकार स्वयं रखता है।

है नानक ! सो सेवक श्वास श्वास प्रभु-स्मरण करे हैं ॥ ३॥

याहिगुरू अपने सेवक का पड़दा स्वयं ढांकता है।
वाहिगुरू अपने सेवक की लवा अवश्य राखता है।
वाहिगुरू अपने सेवक को स्वयं बढ़ाई देता है।
वाहिगुरू अपने सेवक से अपना नाम जपाता है।
वाहिगुरू अपने सेवक का मान आप रखता है।
वाहिगुरू अपने सेवक का मान आप रखता है।
उस वाहिगुरू की गति और मय्यांद को कोई जान नहीं सकता।
प्रभु के सेवक की समता कोई नहीं कर सकता।
(कारण कि) प्रभु-सेवक ऊ चे से ऊ चे हैं।
जिस को प्रभु ने अपनी सेवा में लगाया है,
है नानक! सो सेगक दशीं दिशा में प्रकट हो जाता है॥ ॥

(१४२)
नीकी कीरी महि कल राखे।।
भसम करें लसकर वोटि लाखे।।
जिस का साम्र न कादत आपि।।
ता कउ राखत दे विर हाथ।।
मानस जतन करत बहु भाति।।
तिस के करतव विरथे जाति।।
मारे न राखे श्रवक न कोड़।।
सरव जीआ का राखा सोड़।।
काहे सोच करहि रे प्राणी।।
जिप नानक प्रभ अल्य विटाणी।। रे।।

वारंवार वार प्रभु जपीए।।
पी अंमृत इहु मनु तनु प्रपापि।।
नाम रतनु जिनि गुरमुस्ति पाइआ।।
तिसु किछु अपर नाटी दसटाइआ।।
नामु धनु नामी रूपु रंगु॥
नामो सुगु हिर नाम का संगु॥
नाम रिस जो जन प्रिपताने॥
मन तन नामहि नामि समाने॥
उठत वेठत सौपत नाम॥
कहु नानक जन के सद काम॥ ६॥
पोलहु जसु जिहवा दिनु राति॥

(१४४) प्रभि अपने जन कीनी दाति।। करिह सगति आतम के नाइ।।

प्रभ अपने सिउ रहिंह समाइ॥ नो होआ होवत सो जाने॥ प्रभ अपने का हुकमु पछाने।। तिस की महिमा कउन वलानउ ॥ तिस का गुनु कहि एक न जानउ॥ श्राठ पहर प्रभ वसहि हजूरे।। कहु नानक सेई जन पूरे ॥ ७॥ मन मेरे तिन की और लेहि॥ मनु तनु अपना तिन जन देहि॥ जिनि जिन अपना प्रमु पछाता।। सो जनु सर्व थोक का दाता ॥ तिसकी सर्िन सरव सुल पावहि ॥ तिसके दरिस सभ पाप मिटावहि।। अवर सिआनप सगली छाडु॥ विधु जन की वू सेवा लागु ॥ आवनु जानु न होवी तेरा ॥ नानक तिसु जन के पूजह सद परा ॥ = ॥ १७ ॥ यह दात प्रभु ने अपने दास पर की है।

गुरुमुख पुरुष मन की प्रसन्नता पूर्वक वाहिगुरू को भिक्त

करते हैं।

भक्तजन अपने प्रमु संग समापा रहता है। जो कछु हुआ है उस को होनहार जानता है, और अपने प्रभु की आहा पहिचानता है। में उस वाहिगुरू की महिमा को कैसे वर्णन करू। उस का एक गुए भी में बर्णन नहीं कर सकता। जो सदा प्रभु के हजूर वसते हैं, कही है नानक! सो पूर्ण पुरूष हैं ॥ ७ ॥ हे मेरे मन उन महापुरुयों की झोट ले। मन और तन उन को समर्पण कर। जिन जनों ने अपना प्रभु पहचान लिया है, सो जन सब पदार्थी के दाता अर्थात सर्ब-समर्प हो जाते हैं। (हे मन !) उस जन की शर्थ में सब सुल पायंगा । उस के दर्शन से तूं अपने सब पाप निटापंगा। श्रीर सब चतुरता को तूं स्याग पुनः उस महापुरूप की सेवा में तूँ तत्रर हो, इस तरह तव तुमारा भाना जाना नहीं होगा। हे नानक । उस महा पुरुष के चरशों की सर्वदा पूजा करते ? 511 29 11

(१४६) सलोकु

सित पुरख जिनि जानिआ सितगुरु तिस का नाउ ॥ तिसके संगि सिखु उधरे नानक हरि गुन गाउ॥ १॥

श्रसटपदी ॥

सितगुरु सिख की करें प्रतिपाल ।।
सेवक कउ गुरू मदा दइआल ।।
सिख की गुरु दुरमित मल हिरें ॥
गुर वचनी हिरे नाम उचरें ॥
सितगुरु सिख के वंधन कारें ॥
गुर का सिख विकार ते हारें ॥
सितगुरु सिख कउ नाम धनु देई ॥
गुर का सिख वडभागी हे ॥
सितगुरु सिख का हलतु पलतु सवारें ॥
नानक सितगुरु सिख का हलतु पलतु सवारें ॥

गुर की गृहि सेवकु जो रहे।।
गुर की व्यागिआ मन महि सहै।।
आपस कड करि कछ न जनाव।।
हरि हरि नामु रिदे सद धिव्याव।।
मनु वेचे सतिगुर के पासि॥

# (१४७) सलोकु

जिस ने सत्य स्वरूप वाहिंगुरू को जान लिया है उस का नाम सद्गुरु हैं। है नानक! उन के संग में हरिगुण गा कर शिष्य का उद्घार

होता है ॥

असटपदी ॥

सत्गुरू शिष्य का पालन करता है।
सत्गुरू अपने सेवक पर सदा दयालु रहता है।
सत्गुरू अपने शिष्य की दुर्भत रूपी मल को विनष्ट करता है।
वह शिष्य सत् गुरू बचन द्वारा हरिनाम का उच्चारण करता है।
सत्गुरू अपने शिष्य के बन्धन को काट देता है और सत्गुरू
का शिष्य विकारों को त्याग देता है।
सत्गुरू अपने शिष्य को नामधन देता है।

सत्गुरू अपने शिष्य को नामधन देता है। सत्गुरू का शिष्य गडभागी है। सत्गुरू जपने शिष्य का लोक और परलोक सुधारता है। है नानक! सत्गुरू अपने शिष्य को सदा हृदय में याद रखता

है।। १।।

जो सेवक गुरू-गृह में रहता है।
(भाव) गुरू याज्ञा का पालन करता है।।
अपने याप को कछ कर के नहीं जनाता है।
सदा वाहिगुरू नाम का इदय में ध्यान करता है।
अपना मन सत्गुरू के अर्थण करता है।

(१४५)
तिसु सेवकु के कारज रासि ॥
सेवा करत होइ निहकामी ॥
तिस कउ होत परापति सुआमी ॥
श्रपनी कृपा जिसु श्रापि करेइ ॥
नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ ॥ २ ॥
वीस विसवे गुर का मनु माने ॥

सो सेवकु परमेसुर की गित जाने ॥
सो सितगृरु जिसु रिदे हरिनाउ ॥
अनिक वार ग्रुर कड विल जाउ ॥
सरव निधान जीग्र का दाता ॥
आठ पहर पारव्रहम रंगि राता ॥
व्रहम मिह जनु जन मिह पारव्रहमु ॥
एकि आपि नहीं कछ भरमु ॥
सहस सिआनप लहुआ न जाईऐ॥
नानक ऐसा गुरु वडमागी पाईऐ॥ ३ ॥
सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥

परसत चरन गति निरमल रीति ॥ मेटत संगि राम गुन रवे ॥ पारब्रहम की दरगह गवे ॥ सुनि करि वचन करन आधाने ॥ एस सेवक के सब कार्य्य पूर्ण होते हैं ।
फल की इच्छा से रहित हो कर जो सेवा करता है,
उस को स्थानी वाहिगुरू प्राप्त होता है ।
याहिगुरू प्रपनी कृषा जिस पर स्वयं करें,
दे नानक ! सो सेवक गुरू-शिक्षा को लेता है ॥ २ ॥
जिस शिष्य पर गुरू का मन (बीस विसये) पूरी तीर से मान जाय,

मो सेवक परमेश्वर-गित को जानता है।
सतगुरू सो है जिस के हृदये में वाहिगुरू नाम है।
ऐसे सतगुरू पर में थनेक बार बिल्हार जाता हूं।
मो सतगुरू सर्यनिधान धीर जीवन का दाता है।
जो थाठों पहर पार-ब्रह्म के रंग में रंगा रहता है।
प्रमु में उस सा सेवक घीर सेवक में प्रमु लीन है।
दोनों खोर एक धाप ही खाप है इस में कछ अम नहीं है।
हनारों चतुराईयां करने पर भी सतगुरू प्राप्त नहीं होता।
है नानक! ऐसे सतगुरू बड़े भागों से प्राप्त होता है।
सतगुरू का दर्शन सफल है, दर्शन मात्र से (जीव)। पवित्र हो
जाता है।

चरण-स्पर्श करने से मुक्ति की निर्मल युक्ति प्राप्त होती है। सत्गुम्द के संग में भिन्न कर जिस ने राम गुण गाय हैं, सो पारत्रक्ष-लोक में प्राप्त होता है। पूर्ण गुम्द के बचन सुन कर कान तृप्त हो गये। भनि संतोख आतम पतीश्राने ॥

पूरा गुरू अख्यउ जा का मंत्र।) अमृत दसिट पेखें होइ संत ।) गुण विअंत कीमति नहीं पाइ।। नानक जिसु भावें तिसु छए भिछाइ।। ४।।

जिह्या एक उसतित ग्रनेक ॥

सति पुरख पूरन विवेक ॥

कांहू बोळ न पहुचत प्रानी॥ अगम अगोचर प्रभ निरवानी॥

निराहार निरवैर सुखदाई।।
ता की कीमति किनै न पाई।।
अनिक मगत वंदन नित करिंह।।
चरन कमछ हिरदै सिमरिह।।
सद विलहारी सितगुर अपने।।
नानक जिसु प्रसादि ऐसा प्रभु जपने।। १।।

इहु हिर रसु पार्व जनु कोई।। अ मृतु पीर्व अमरु सो होई।। उसु पुरस का नाही कदे विनास।। जाके मनि प्रगटे गुनत् पुनः नन में सन्तोप श्रीर पूर्ण विश्वास श्रा गया।
सो पूर्ण गुम्द हैं जिन का उपदेश श्रटल है।
जिस की श्रमृत दृष्टि देखने से यह नीव साधु वन जाय,
ऐसे सत्गुम्द के गुण श्रनन्त हैं श्रीर वह श्रमृत्य है।

है नानक! जिस को चाहता है उस को सत्गुरू अपने संग भिला लेता है। । ।।

(जीव की) जिहा एक हैं (अनन्त-रूप वाहिग्रस की) स्तुति अनन्त हैं।

वह प्रभुं सत्य हैं पुरुष (जीवों में व्यापक हैं) हैं, पूर्ण है और ज्ञान स्वरूप हैं।

किसी वचनादि करके प्राखी उस को नहीं पहुँच सकता।

वाहिग्रह भगम्य यगोचर है और वाणी द्वारा उस तक पहुँ चा नहीं जा सकता,

पुनः निराहार निर्वेर ग्रीर सुखदाई है।

उस का मूल्य किसी ने भी नहीं पाया।

यनेक अक्तजन सदा प्रभु को नमस्कार करते हैं

र्घार हृद्ये में चरण-कमलों का स्मरख करते हैं।

में (ऐसे) अपने सत्गुरू पर सदा वित्रहार जाता हूं ।

जिस (गुरु) की कृपा से कि, श्री सत्गुरु जी कहते हैं, ऐसा प्रमु

इस हरि-नाम रस को धोई बड़मागी पुरुष पाता है।

जो (नाम-) अमृत पान करता है सो अमर होता है।

इस पुरुष का कबी भी विनाश नहीं होता,

जिस के मन में गुखों का समुद्र प्रमु प्रकट हुया है।

(१५२) आठ पहर हिर का नामु लेइ।। सचु उपदेस सेवक कउ देइ॥ मोह माइआ के संगि न लेपु॥ मन महि राखे हिर हिर एकु॥ अंधकार दीपक परगासे॥

नानक मरम मोह दुस तह ते नासे ॥ ६॥

तपित माहि ठाहि बरताई ॥
अनदु भइआ दुस नाठे भाई ॥
जनम मरन के मिटे अं देसे ॥
साधू के पूरन उपदेसे ॥
मड चूका निरभड होइ बसे ॥
सगल विआधि मन ते खै नसे ॥
जिस का सा तिनि किरपा धारी ॥
साध संगि जिप नामु मुरारी ॥
श्विति पाई चूके अम गवन ॥
श्विन नानक हिरे हिरे जसु सवन ॥ ७॥

निरगुनु आपि सरगुनु भी ओही ॥ कला धारि जिनि सगली मोही ॥ अपने चरित प्रभि श्रापि बनाए ॥ जो (गुरू) याठों पहर हरिनाम को लेता है। अपने सेपक को उपदेश सचा देता है।

(जो गुरु) मोह और माया के संग में लंपट नहीं होता,

(जो गुरु) मन में एक वाहिगुरु-नाम को रखता है।

(जो गुरु) यहान रूप अन्धकार में हान रूप दीपक का प्रकाश करता है।

हे नानक! उस (गुरु-) द्वारा भ्रम, मोह और दुव दूर होते हैं।। ६॥

सत्गुरु ने हमारे संतप्त हृदय को शीनल कर दिया है।
है भाई! दु:ख नष्ट हो गये हैं, सुन्व प्राप्त हो गया है।
सतगुरु के पूर्ण उपदेश द्वारा जन्म छोर मरख के संशय मिट

भय दूर हो गया है और निर्भय हो कर यस रहे हैं। सब व्याधियां मन से नष्ट हो गई हैं।

जिस वाहिगुरु का दास यह जीव था, जब उस ने हुपा की ता सत्गुरु साधु संग में निल कर उस ने मुरारि-नाम को जपा। श्री सत्गुरु जी कहते हैं याहिगुरू-यश को अवस द्वारा सुन

कर स्थिरता पा ली और अम कर जो थाना जाना था सो घूट गया ॥ ७॥

निगुर्य झाँर सगुण दोनों स्वरूप (प्रभु) आप ही है, जिस ने शक्त धार कर सब को मोह निया है। अपने चरित्र वाहिगुरू ने आप बनाये हैं। ( १५४ )

अपुनी कीमित श्रापे पाए।।

हिर निनु दूजा नाही कोई।।

सरव निरंतिर एको सोई।।

श्रोति पीति रिवेशा रूप रंग।।

भए प्रगास साध के सग॥

रिच रचना श्रपनो कल धारी॥

अनिक वार नानक विहारी॥ ८॥ १८॥।

# सलाकु

साथि न चालै विनु भनन विविद्या सगली छारु ॥

हरि हरि नामु कमावना नानक इहु धनु सारु ॥ १॥

असटपदी ॥

संत जना मिलि करह बीचा ।।

पत्र सिमरि नाम आधार ॥
अपि उपाव सिम मीत विसारहु॥
चरन कमल रिट मिह उरिधारहु॥
करन कारन सो प्रभु समरशु॥
इह करि गहहु नामु हरि वशु॥
इह धनु संचहु होपहु भगवंत॥
संत जना का निरमल मत्॥

ग्रापने मृत्य को ग्राप ही पाता है। हिर विना दूसरा कोई नहीं है। सब में निरन्तर सो एक ही हैं। ग्रोत पोत हो कर सब रूप ग्रीर रंगों में रम रहा है। यह (वपरोक्त) प्रकाश सत्गुरु साधु संग कर प्राप्त होता है। जिस ने एप्टि बना कर ग्रपनी शक्ति द्वारा धारण की है, श्री सत्गुरु नी कहते हैं उस प्रभु पर ग्रनेक बार हम बिलहार जाते हैं।। दा। १८॥

## सलोकु

भजन बिन संग कछु नही जाता, (नाम बिना) सारी मापा व्यर्थ है।

हे नानक! हरिनाम का कमाना यह अष्ट धन है।

#### श्रसटपदी ॥

सन्त जनों के संग मिल के विचार करो,
एक नाम का स्मरण करों जो सब का आधार है।
हे मित्र और सब उपा विसार दो।
वाहिंगुरू-चरण-कमलों को अपने हृदय में धारो।
सो प्रभु करने और कराने को समर्थ है।
उस प्रभु की नाम-रूप यस्तु को हृद कर पकड़ो।
इस हरि-नाम धन को इकत्र करके वडभागी बनो।
यह संत जनों का निर्मेल उपदेश हैं।

( १५६ ) एक आस राखहु मन माहि ॥ सरव रोग नानक मिटि जाहि॥ १॥ जिसु धन कउ चारि कुट उठि धावहि ॥ सो धनु हिर सेवा ते पावहि॥ जिसु सुख कड नित वाछहि मीत।। सो सुखु साधू सिंग परीति ॥ जिसु सोभा कउ करहि भली करनी ॥ सा सोभा भज्ज हिर की सरनी ॥ श्रानिक उपाची रोगु न जाइ॥ रोगु मिटे हरि अवखधु लाइ।। सरव निधान महि हरि नामु निधानु ॥ जिप नानक दरगहि परवानु ॥ २॥

मनु परनोधह हिरे के नाई ॥
दहिंदिस धावत आवे ठाई ॥
ता कउ निघनु न लागे कोई ॥
जा के सिंदे वसे हिरे सोई ॥
किलाती ठाटा हिरे नाउ ॥
सिमिर सिमिर सदा सुख पाउ ॥
भउ निनसे पूरन होई आस ॥
भगति भार जातम परगास ॥

एक याहिगुरू-प्राश को मन में धारो। थी सत्शुर जी कहते हैं तब तुमारे सब रोग मिट जायो। ॥१॥ तिस धन प्राप्त निमित्त तूं उठ वर चारों दिशा में दौडता है उस धन को हरि-सेवा कर तू पा सकता है। है मित्र जिस सुच को तू सदा चाहता है, मो सूब साधु-संग में प्रीति करने से मिसता है। जिस शोभा की प्राप्ति निमित्त तु भने वाम करता है। मो शोभा हरि-शरण सेनन से मिलती है। श्रनेक उपाव करने पर भी जो रोग नहीं जाता सो हरि-नाम रूप यापिध लगाने से मिट जाता है। स्रय निद्धया में हरिनाम ही श्रेष्ट निद्धि है। श्री नगतगुम्द जी कहते हैं वाहिगुस्द नाम को जप, जिस से परलोक में मान हो ॥ २॥

विहिगुम्द-नाम द्वारा मन को समझायी।
जिस से दशों दिशा में दोडता हुया मन ठिकाने या जाय।
उम (जीव) को कोई पिन्न नहीं व्यापता,
जिस ने हृदये में सो वाहिगुस्त यसता है।
कि लियुग तम है और हरिनाम द्वीतन है।
(हे भाई) प्रभु-स्मरण करके नित्य सुख पायो।
(इस से) भय विनाश होगा सीर खाशा पुर्ण होगी।
भिक्त भाव से सातम-प्रकाश होता है,

(१६८)
तितु घरि जाइ वसे अविनासी ||
कहु नानक काटी जम फासी || ३ ||
ततु वीचार कहै जनु साचा ||
जनिम मरे सो काचो काचा ||
आवा गवनु मिटै प्रम सेव ||
आपु तिआगि सर्रान गुरदेव ||
इउ रतन जनम का होड़ि उधारु ||
इसि हरि सिमरि प्रान आधारु ||
अनिक उपाव न छूटनहारे ||

सिमृति सासन वेद वीचारे।।

हरि की भगति करहु मनु छाइ।।

मनि वंछत नानक फळ पाइ।। १।।

संगि न चालिय नेरे धना।।

वृं किआ लपटाविह मुरख मना।।

सुत मीत कुटंच अरु विनेता।।

राज रंग माइआ विसथार।।

इन ते कहहु कवन छुटकार।।

असु हसती रथ असवारी।।

शुठा डंफु ग्रुडु पासारी।।

पुनः जीव उस स्रिवेनाशी घर में जा कर बसता है। श्री जगत्-गुरू जी कहते हैं, जहां यम-फासी कटी हुई है॥ ३॥

सचा पुरुष तत्व् विचार कथन घरता है।
जो जन्मता छोर मरता है सो यति कच्चा है।
याना यीर जाना प्रभु-सेवा से मिटता है।
यापा माव त्याग के गुरुदेव की शरण में जा
इस प्रकार इत रज्ञ जन्म का उद्घार होता है।
वाहिगुरू नाम का रमरण कर, जो प्राणी का छाधार है।
(यन्य) जो यनेक उपाय हैं उन कर जीव माया के बन्धनों से

छूट नहीं सकता।
स्मृति द्वाख ग्रीर वेद भी विचार कर देख लिये हैं।
हिर-भक्ति हो मन लगा कर करो।
श्री सन्गुह जी कहते हैं, जित से मन वांडिउन फल पावींगे।।

तुमरे संग धन ने नहीं जाना।
हे मुग्ध-मन तू इस संग वर्ष। लंग्टा हुमा है।
पुत्र, मित्र, फुटुन्व ग्रीर की
मादि से तुम हो बनामो कीन सनाय हुमा है।
राज्य, रंग मीद मावक-विस्तार
मादि से बता तो कित की मावा के बन्धनों से खलासी हुई है!
घोड़े, हाथी, रत्य ग्रीर जो (मन्म) वाहन हैं
पह सब झुडा दम्भ ग्रीर झुठा पसारा है।

(१६०) जिनि दीए तिसु बुझै न निगाना॥

नामु विसारि नानक पहुताना ॥ ४ ॥
गुर की मित व् लेहि इआने ॥
भगति विना वहु डूवे सिआने ॥
हरि की भगति करहु मन मीत ॥
निरमल होइ तुमारो चीत ॥
चरन कमल राखहु मन माहि ॥
जनम जनम के किलविख जाहि ॥
भाषि जपहु अपरा नामु जपावहु ॥
सुनत कहत रहत गति पावहु ॥
सार मूत सित हरि को नाउ ॥
सहिज सुमाइ नानक गुन गाउ ॥ ६ ॥

गुन गावत तेरी उतरिस मैलु॥ विनिस जाइ हउमै विग्र फेलु॥ होहि अचितु वसिंह सुस नालि॥ सासि ग्रासि हरि नामु समालि॥ छाडि सिकानप सगली मना॥ साध संगि पावहि सचु धना॥ हरि पूंजी संचि करहु विउहार॥ ईहा सुसु दरगह जैकारु॥

जिस वाहिगुम ने यह सब पदार्थ दिये हैं उस को (यह) मूट महीं पहचानता । हे नानक ! नाम को भूल कर यह जीव पश्चाताप करता है ॥५ हे मृद् गुरु की शिक्षा ग्रहण कर, क्यों कि भक्ति विना बहुत बुद्धिमान् हुव गये हैं। हे मित्र मन में हरि-मक्ति कर बिस से तुमारा चित्त निर्मल हो जाय। प्रभु-चरख-कमलों को मन में धारन कर जिस से जन्म जन्मान्तरों के पाप चले जाय । भवयं वाहिगुरू नाम जयो दूसरों से जपाथों। • याहिगुरू-नाम सुनते, चहते स्रीत धारण करते सुक्ते प्राप्त करो। सत्य और श्रेट पदार्थ (केवल) हरिनाम है। श्री जगत् गुरु जो कहते हैं स्यमाविक सयवा झान्ति पूर्वक हरि-गुख गाया ॥ ६॥ वाहिगुम-गुण गान करने से तुमारी मल निवृच होगी। ग्रहस्ता-रूप विष का प्रभाव नाश हो जायगा। चिन्ता-रहित हो कर (तू) सुख पूर्वक (अपने स्वरूप में) वसेगा। (तासि प्राप्ति) सदा इरिनाम स्मरण कर। हे मन सब बुद्धिमता को त्याग दे। साधु संगति में मिल कर सच्चा धन पायगा। चाहिंगुर-नाम की पूँजी इकत्र करके व्यवहार कर। इस लोक में सुख खाँर परहोक में जयकार होगा।

सर्व निरंतिर एको देखा। कहु नानक जा के मसतकि लेखा। ७॥

एको जिप एको सालाहि ॥

एक सिमरि एको मन आहि ॥

एकस के गुन गाउ अनंत ॥

मनि तिन जिपि एक भगवंत ॥

एको एक एक हिर आपि ॥

पूरन पूरि रहिउ प्रभु विआपि ॥

अनिक विसथार एक ने भए॥

एकु अराधि पराछत गए॥

मन तन अंतरि एकु प्रभु राना ॥

गुरप्रसादि नानक इकु जाता ॥ ५॥ १९॥

# सलोकु

फिरत फिरत प्रभ आइआ परिआ तउ मरनाइ॥

नानक को प्रभ बेनती अपनी भगती लाइ॥ १॥

असटपदी ॥

जानक जनु जाचे प्रभ दानु ॥ करि किरपा देवह हरि नामु ॥

सब म निरन्तर एक याहिगुरू को देख। श्री सतगुर जी कहते हैं (यह दृष्टि उस को प्राप्त होती है) जिस के मस्तक में उरतम लेख हो ॥ ७॥ एक याहिगुरू को अप और एक उस की ही महिमा कर। एक का स्मरण और एक ही की मन में इच्छा कर। एक यमनत ही के गुण गान कर। मन और तनु कर एक भगवंत को जप। सदा-स्थिर एक वाहिगुरू ही है। यह व्यापक खीर पूर्ण प्रभु सब में पूर्ण हो रहा है। यह थनक विस्तार एक से हुये हैं। उस एक के समर्थ करने से पाप दूर हो जाते हैं। (जिस के) मन और तन के अन्दर एक प्रभु रच रहा है. हे नानक! गुरु कृपा कर उस ने एक को जान लिया है ॥ म स १६ ॥

## सलोकु

दे प्रभो फिरता फिरता में आया हूं और तुमारी शरत में पड़ा हूं। पड़ा हूं। श्री सत्गुह जी कहते हैं है प्रभो ! मेरी विनती है कि आप मुझे अपनी भिक्त में लगा जो ।

#### असटपदी ॥

मांगने याला दास है प्रभो । दान मांगता है। कृपा कर हरिनाम का दान दो। (१६४)
साव जना की मागउ धूरि॥
पारव्रहम मेरी सरधा पूरि॥
सदा सदा प्रम के गुन गावउ॥
सासि सासि प्रम तुमहि धिआवउ॥
चरन कमल सिउ लागे प्रीति॥
भगति करउ प्रम की नित नीति॥
एक ओट एको आधार॥
नानकु मागे नामु प्रम सारु॥ १॥

ग्रम को हसिट महा सुख होइ॥
हिर रसु पानै विरला कीइ॥
जिन चालिया से जन तृपताने॥
पूरन पुरख नही डोलाने॥
सुमिर भरे प्रेम रस रंगि॥
उपजै चाउ साथ के संगि॥
परे सरनि यान सम तिआगि॥
अंतरि प्रगास अनदिनु लिव लागि॥

वडमागी जिपका प्रमुसोइ॥ नानक नामि रते सुखु होइ॥ २॥ सेवक की मनसा पूरी मई॥ सतिगुर ते निरमल मित छई॥ ताधु जन की धुल मागता हूं।

हे पारब्रह्म यह मेरी इच्छा पूर्ण करो।

सदा में प्रभु-गुण गाऊं।

श्वास स्वास हे प्रभो! में तुमारा ही ध्यान कहं।

आप के चरण कमलो संग मेरी प्रीति बने।

सदीय काल प्रभु-भिक्त ही को कहं।

एक तुम ही मेरी औट हो और एक तुम ही मेरा आधार हो।

श्री सतग्रुरु जी कहते हैं हे प्रभु में आप का श्रेष्ट नाम मागता

हूं॥ १॥

प्रभु की कृपा-रृष्टि होने पर महा सुख होता है। हरि-रस को कोई वडभागी पुरुष पाता है। जिन्हें। ने इस रस को चला है सो तृप्त हुये हैं। सो पूर्य पुरुष कभी नहीं डोलते। प्रेम-रस के आनन्द में सो लवालव पूर्ण हैं। वन को साधु-संग से चाउ उत्पन्न होता है। अन्य सय वछु त्याग के सो आप की शरण में पडे हैं। उन के हृद्य में प्रकाश है अत एवं दिन रात अन की लिय लगी रहती है। वडभागी पुरुषों ने स्रो प्रभु नाम जपा है। हे नानक । नाम में प्रीति करने से सुख होता है।। २॥ संवक की इच्छा पूरी हुई, वय सत्गुरु से निर्मल शिक्षा प्राप्त की।

जन कउ प्रभु होइग्रो दइआलु ।। सेवकु कीनो सदा निहालु ।। वंधन काटि मुकति जनु भइआ।। जनम गरन दूखु अमु गइआ।। इछ पुंनी सरधा सभ पूरी।। रवि रहिआ सद संगि हजूरी।।

जिस का सा तिनि लीआ मिलाइ॥ जानक भगती नामि समाइ॥ ३॥

सो किउ विसरे जि घाल न भाने।।

सो किउ विसरे जि कीआ जाने॥
सो किउ विसरे जिनि सभु किछ दीया॥
सो किउ विसरे जि जीवन जीआ॥
सो किउ विसरे जि ज्ञानि महि राखे॥
गुर प्रसादि को विरला लाखे॥
सो किउ विसरे जि विख ते काहै॥
जनम जनम का ट्टा गाहै॥

गुरि पूरे तत इहं बुझाइथा॥ प्रभु अपना नानक जन धिआइआ॥ ४॥ (यपने) दाम पर स्वयं प्रमु द्या हु द्या है (यपने) सेवक को सदा के लिये सुखी किया है। (प्रभु का) दास अपने वन्धन काट कर मुक्त हुआ है। (जन का) जन्म मरन का दु:ख और अम दूर हुआ है। मव इच्छा और अधा पूर्ण हुई है।

चर्याकि व्यापक जो परमेशवर हैं सो सदा जन को संग छोर प्रत्यक्ष रृष्टि में छा रहा है।

जिस वाहिगुरू का दास था, उस ने ग्रपने संग मिला लिया है। हे नानक! (प्रभु का सेवक) भक्त कर नामी में ग्रमेद हुआ है। 3।।

सो वाहिंगुरू कपों भूले जो किये हुपै परिश्रम को व्यर्थ नहीं कैरता?

मो चाहिगुरू कयां भूले जो किया जानता है ? मो चाहिगुरू कयां भूले जिस ने सब फुछ दिया है ! सो वाहिगुरू कयां भूले जो जीवन का जीवन है ? मो चाहिगुरू कयों भूले जो जठराग्नि में बचाता है ? गुरु-कृपा से उस को कोई बडमागी जानता है ! मो चाहिगुरू कयों भूले जो पाप-रूप विप से निकालता है, (श्रीर) जनम जनमान्तरों के वियोगी जीव को ग्रपने संग मिला लेता है ?

पूर्ण गुरु ने हम को यह तत्व् निश्चय कराया है (कि मत भूनो) है नानक। (इस निये) दानों ने प्रभु का ध्यान दिया है। था। (१६६)

साजन संत करह इह कामु ॥ आन तिआगि जपहुं हरि नामु ॥ सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावहु ॥ श्रापि जपहु अवरह नामु जपविहु ॥ भगति भाइ तरीऐ संसारु॥ विनु भगती तनु होसी छाष् ॥ सरव कलिआए। सुख निधि नामु।। बूडत जात पाए विसरामु।) सगल दूस का होवत नासु ॥ नानक नामु जपहु गुनतासु ॥ ४ ॥ उपनी प्रीति प्रेम रसु चाउ ॥ मन तन अंतरि इही सुआउ ॥ नेत्रहु पेखि दरसु सुख होइ ॥ मनु विगस साध चरन धोइ॥ भगत जना के मिन तिन रंगु ॥ विरला कोऊ पाव संगु ॥ एक वसतु दीने करि मइआ।। गुर प्रसादि नामु जिप लइआ ॥ ता की उपमा कही न जाइ॥ नानक रहिआ सस्य समाइ॥ ६ ॥ प्रभ यससंद दीन दश्याल॥

हे सज्जनों! हे सन्तो ! यह काम करो । ग्रन्य सब (ग्रोट) त्याग के हरिनाम जपो। पुनः पुनः रमरण कर के सुख प्राप्त करो। स्वयं भी नाम जपो और दूसरों को भी नाम जपायो। भक्ति-भाष कर संसार से तरना होता है। विना भक्ति के दारोर व्ययं होगा। सय मुक्ति और सुख की निद्धि नाम है। डूबता हुआ भी नाम कर सुख पाता है। नाम बर सब दु:खा का विनाश होता है। श्री सत्गुरु जी कहते हैं गुणों के समुद्र नाम को जपो ॥ ५॥ मेरे प्रान्दर प्रीति ग्रीर प्रेम रस का चाय उत्पन्न हुआ है। मेरे मन ग्रीर तन में एक पही प्रयोजन हुए हो रहा है। नेत्रों से महा पुरुषों का दर्शन कर के सुख होता है। साधु-चरण धौ कर मन प्रकुद्धित होता है। भक्त-जनों के मन और शरीर में यानन्द होता है, कोई बढ़भागी ही साधु-संग को पाता है। हे प्रभो कृपा करके एक वस्तु दीनिये। गुरु-कृपा कर में नाम को जप लूं। उस याहिगुरू की उपमा कही नहीं जाती। श्री सत्गुरु जी कहते हैं सो प्रभु सब में समा रहा है ॥ ६॥ प्रभु वखशनेयाला और दीन-द्यालु है।

( १९० )

भगति वछल सदा किरपाल ॥
अनाथ नाथ गोविंद गुपाल ॥
सरव घटा करत प्रतिपाल ॥
आदि पुरख कारण करतार ॥
भगत जना के प्रान अधार ॥
जो जो जपे स होइ पुनीत ॥
भगति भाइ लावे मन हीत ॥
हम निरगुनीआर नीच अजान ॥
नानक तुमरी सरन पुरख भगवान ॥ ७ ॥

सरव वैकुं ठ मुकति मोस पाए ॥
एक निमस हिर के गुन गाए ॥
श्रानिक राज भोग विडियाई ॥
हिर के नाम की कथा मिन भाई ॥
यह भोजन कापर संगीत ॥

रसना जपती हरि हरि नीत ॥
भली सु करनी सोभा धनवंत ॥
हिरदे वसै पूरन गुरमंत ॥
साध संगि प्रभ देहु निवास ॥
सरव मृख नानक परगास ॥ ८॥ २०॥

भक्ति का प्यार करने वाला और सदा कृपालु है।

यनाथ का नाथ, गोतिन्द और गोपाल है।

सव जीवों का पालन करता है।

प्रादि पुरुप, (सृष्टि का कारण) और कर्तार है।

भक्तनों के प्राणां का प्राधार है।

जो जो जीव उस को जपता हैं सो सो पवित्र होता है।

भक्तिभाव द्वारा हित पूर्वक मन की वाहिगुरू में लगाता है।

है प्रभु हम निर्धुण, नीच और प्रजान हैं।

श्री सत्गुरु जो कहते हैं है (प्रकाल) पुरुप हम तुमरी श्ररण हैं।। ७।।

उस ने वैकुएठ जीवन, मुक्ते और मोस को पा लिया है, जिस ने एक निमिप मात्र हिए गुख गाया है। उस ने अनेक राज्य-भोग और वडाई को पा लिया है, जिस के मन में हिरिनाम कथा भाई है। उस ने बहुत प्रकार के भोजन, बख, और संगीत का आनन्द लिया है,

जिस की जिहा सदा हरिनाम जपती है।
उन की वरणी और शोभा भली है, सो धनाट्य हैं,
जिन के हदये में पूर्ण गुरु का (उपदेश) वसता है।
है प्रभी! साधु संग में स्थान दे।
श्री जगत् गुरु जी कहते हैं जिस से सब सुखों का प्रकाश होता है। द।। २०॥

(१७२) सलोकु

सरगुन निरगुन निरंकार सुंन समाधी आपि॥

आपन कीआ नानका आपे ही फिरि जापि ॥ १

असटपदी ॥

जब अकार इहु कछ न हसटेता।।
पाप पु'न तब कह ते होता।।
जब धारो आपन सुंन समाधि।।
तब वैर विरोध किसु संगि कमाति।।
जब इस का वरनु चिहनु न जापत।।
तब हरस सोग कहु किसहि विभापत।।
जब आपन आप आपि परस्त्रहम॥
तब मोह कहा किसु होवत भरम॥
आपन खेलु आपि वरतीजा॥
नानक करनेहारु न हुजा॥ १॥
जब होवत प्रभ केवल धनी॥

तव बंध मुकति कहु किस कउ गनी ॥ जब एकहि हरि अगम ग्रापार॥ तब नस्क सुरग कहु कउन अउतार॥

#### (१७३) सलोकु

वह निरंकार सर्गुण, निर्गुण व निर्मिकल्प समाधि रूप भी आप ही हैं।

हे नानक! वह अपने क्रिये हुये जगत को आप ही ध्यान में राखता है।

# असटपदी ॥

अब इस जगन् का आकार कछु दृष्टि गोवर न था, तब पाप और पुएय किस से होता था? जब प्रमु याप शून्य समाधि में स्थित था, तव कोई वर विरोध किस सँग कमाता था ? जब इस (जगत) का (काई) रूप रंग ने था, तब बतायो हपै यौर शोक क्सिकी व्याप्ता था? जब यपने आप में आप पारब्रह्म था तवं मोह खाँर अम किस को होता था ! यपना खेल सप संसार प्रभु ने ग्राप बनाया है। हे नानक! मृष्टि का कर्त्ता कोई दूसरा नहीं है।। १।। जय मालक प्रभु वेवल आप ही आप है (भाव जय कोई जीन उत्पन्न न हुए हों), नव बतायों किस को कर्म(-बन्ध)गिना जाम ग्रीर किस को मुता जब यगम्म थार प्रपार प्रभु तक आप ही हाँ, त्र बतायो नरक योर स्वर्ग में कीन जन्म नता है भार उस समय कोई नरक य स्वर्ग हो ही नहीं सकता।

(१७४) जब निरगुन प्रभ सहज सुभाइ॥

तव सिव सकति कहहु कितु ठाइ॥ जन आपहि आपि अपनी जोति धरै॥

तव कवन निडरु कवन कत हरे।।

श्रापन चलित आपि करनेहार।।
नानक ठाउँ रु अगम श्रपार।। २।।
अविनासी सुरा ग्रापन आसन॥
तह जनम मरन कहु कहा विनासन॥

जब पूरन करता प्रभु सोइ॥
तव जम की त्रास कहहु किस होई॥
जब अविगत अगोचर प्रभ एका॥
तव चित्र गुपत किस पूछत लेखा॥
जब नाथ निरंजन अगोचर अगाथ॥
तव कडन छुटे कडन बंधन बाघे॥
आपन आप आप ही अचरजा॥
नानक आपन रूप आप ही उपरजा॥ ३॥
जह निरमछ पुरख पुरखपित होता॥
तह विनु मैछ कहहु किआ धोता॥
जह निरंजन निरंकार निरवान॥

जब प्रभु निर्मुण यवस्या में यपने सहज स्वरूप के मध्य होता है,

तव प्रतायो जीप योर भाषा कीन स्थान में होती है ?

भव अपने में अपनी ज्योति धारण करता है भाव जब वेवल आप ही है,

तव कीन भय रहित और कीन दिसी से भय करता है?

यपने चरित रूप ससार को याप करने वाला है।
हे नातक! वाहिगुरु यगम्य यीर यपार है।। २॥

जर अविनाशी प्रभु अपने याप में ही यामन्द है,

तव वतायो वहा (जीवों का) जनम, मरख और विनाश कहा
होता है?

जब पूर्ण कर्ता प्रभु स्वय ही है,
नव वताया यम का भय किस को हो?
जब यह व यगोचर प्रभु एक याप ही है,
तब चित्र गुप्त किस को लेखा पूछे ?
जब माया रहित, ख्रगोचर व द्यगाध नाथ स्वय ही है,
तब कौन मुक्त खाँर कौन बन्धनों में बांध होते हैं ?
यपने याप में याप ही याध्ययं रूप हैं।
ह नानक! (उस ने) यपना रूप थाप ही उत्पन्न किया है।
जब पुरुष पति निर्मल प्रभु स्वय ही होता है,
नव बतायो यल यभाव होने के कारण (कोई) क्या धोता है ?
जहा माया रहित निर्वाण निरकार ही होता है,

( १७६ )

तह कउन कउ मान कउन अभिमान ॥ जह सरूप केवल जगदीस। तह छल छिद्र लगत कह कीस ॥ जह जोति सरूपी जोति संगि समावे।। तह किसहि भृख कवनु त्रिपतावै॥ करन करावन करने हारु॥ नानक करते का नाहि सुमारु ॥ ४ ॥ जब अपनी सोभा आपन संगि बनाई ॥ तय कवन माइ वाप मित्र सुत भाई।। जह सरव कला आपहि परवीन।। तह वेद कतेन कहा कोऊ चीह ॥ जब आपन आपु आपि उरधारे।। तउ सगन अपसगन कहा वीचारे॥ जह आपन ऊच आपन आपि नेरा॥ तह कउन ठाउर कउनु कहीपे चेरा॥ विसमन विसम रहे विसमाद ॥ नानक अपनी गति जानह आपि॥ १॥

जह अछल अछेद अभेद समाइआ ॥ उहां किसहि विभापत माइआ॥ अपस कड आपहि आदेस॥

तहां किस को मान और किस को अभिमान होता है? गहां केवल जगदीश स्वस्प ही है, वहां बताओं छल खीर छिट्ट किस को लगता है? जहां ज्योति-स्वरूप अपनी ज्योति में समाया है. वहां किस को भूख होती हैं और कीन तृप्त करानेवाला है ? कतार ही करने और कराने वाला है। हे नानक ! कर्ता की संस्था नहीं है भाव खनन्त-स्वरूप है ॥४॥ नव अपनी शोभा प्रभु ने अपने संग ही बनाई थी, तय कीन भाता पिता मित्र पुत्र और माई था ? जहां सय शक्तियां कर स्वयं ही प्रवीन था, तय वेद ख़ीर कतेय वहां खीर कीन उन के जानने वाला था ? जय अपने आप को आप अपने हृद्य में धारता है. तव मंगल थीर अमंगल कीन और कहां विचारता है ? जब आप ही ऊंचा और आप ही समीप है, तय कीन स्वामी है छोर किस को सेवक कहिये ? हम आश्वर्य रदस्य को देख कर अति आश्वर्य हो रहे हैं। श्री जगत्-गुरु जी कहते हैं है वाहिगुरु तुम श्रपनी गति को ग्राप ही जानते हो॥ ५॥ नहां हल हेद खाँर मेद बिहीन प्रभु स्थित हैं, वहां माया किस को व्यापे हैं ?

वहां यदने को खाप ही नमसकार करता था।

तिहु गुण का नाही परवेसु ॥
जह एकहि एक एक भगवंता ॥
तह कउनु अचितु किसु छागे चिता ॥
जह आपन आपु आपि पतीआरा ॥
तह कउनु कथे कउनु सुननहारा ॥
वहु वेअंत ऊच ते ऊचा ॥
नानक आपस कउ आपहि पहुचा ॥ ६ ॥

जह आपि रचिओ परपंचु अकार ॥ तिहु गुण महि कीनो विसथार ॥ पापु पुंचु तह भई कहावत ॥ कोऊ नरक कोऊ सुरग वंछावत ॥

द्राल जाल माइआ जंजाल ॥ हउमें मोह भरम में भार॥ दूख सूख मान अपमान॥ अनिक प्रकार कोड वल्यान॥ त्रापन खेलु आपि करि देखे॥ खेनु संकोचै तड नानक एके॥ ७॥

जह अविगतु भगतु तह आपि ॥

वहा तीन गुणों का प्रवेश भी नहीं था।
जहां एक ही एक देवल एक भगवंत है,
वहा कीन विन्ता-रहित और दिस को विन्ता लगे हैं ?
जहां अपने आप से आप पतीजता है,
वहा कीन वक्ता और कीन श्रोता होता है ?
वाहिगुरू अन्त-रहित और ऊ'चों से ऊ'चा है।

है नानक । ग्रपने ग्राप को वह ग्राप ही पहुँचा है, भाव ग्रपनी वडाई वह ग्राप ही जानता है।। ६॥

जव वाहिगुरू ने स्वयं ही सृष्टि का स्वरूप बनापा, जीर तीन गुगों में विस्तार किया, तब पाप और पुष्य की कथा बन गई,

कोई नरक (से भय करता है) और कोई स्वर्ग की इच्छा करता है।

(याल जाल) गृह धन्ध, माया में ग्रासक्त, ग्रहन्ता, मोह, भ्रम, भय ग्रीर भार, दु:ख, सुख, मान ग्रीर ग्रपमानादि ग्रनेक प्रकार कर के (पुस्तकादिकों में) वथन दल पड़े। चाहिगुरू ग्रपना खेल ग्राप बना कर देखता है। है नानक। जब खेल संकोच ले तथ एक स्वयं ही रह जाता है।। ७॥

जहां त्रिविनाशी वाहिंगुरू है वहां भत्त और जहा मक वहा स्वयं वाहिंगुरू है। (१५०) जह पसरे पासारु संत परतापि।

दुहू पाख का आपहि धनी ॥

उन की सोभा उनहू वनी ॥ ग्रापहि कउतक करै अनद चोज ॥ आपिह रस भोगन निरजोग ॥ जिसु भावे तिसु ग्रापन नाइ लावे ॥ जिसु भावे तिसु खेल खिलावे ॥ वेसुमार अथाह अगनत ग्रतोले ॥ जिउ बुलाबहु तिउ नोनक दास वीले ॥ ५॥ २१ ॥

# सलोकु

जीअ जंत के ठाकुरा आपे वरतणहार ॥ नानक एको पसिका हुजा कहि दसटार ॥ १॥

# असटपद्री ॥

आपि कथे आपि सुननेहार ॥ आपिह एकु श्रापि विसथार ॥ ना तिसु भावे ता सुमिट उपाए॥ ज्ञहां तिरतार सृष्टिका करता है वहा सनती के प्रनाप हित

(वृह पाल) निर्पु खता खाँर सगुखता का खाप ही संवामी ,हैं भाव प्रभु जब निर्पु ख होता है तब मक जन निर्पु खता में लव लीन होते हैं जब दश्य का विस्तार करता है तब यह सन्त रूप हो कर प्रभु महिमा को प्रकट करते हैं। दन की शोमा उन को ही बने हैं।

याप ही कोनक, यनन्द योर चोन करता है।

थाप ही रतों को भोगता हुया यसग रहता है।

जिस को चाहता है उस को अपने नाम में लगा लेता है।

जिम को चाहता है उस को संतार-हर खेन में खिलाता है।

थानन्त, यथाह, संख्या-रहित यार धातों है।

श्री सत्राम जी कहते हैं है प्रभो जिस प्रकार खाप बुलाते हो।

उसी प्रकार हम योलते हैं।। ५॥ २१॥

# सलोकु

हे जीव-जन्त के स्वामी तू याप ही सब में विराजमान हैं। थी गुरु नानक देव जी कहते हैं एक तुम ही सब में व्यापक हो, दूसरा कोई कहा दृष्टि में याता है। १।।

#### श्रमटपदी ॥

(प्रभु) स्वयं ही वक्ता और स्वयं ही श्रोता है। स्वयं ही एक और रवयं ही अनेक रूप है। जब प्रभु को भाना है तब सृष्टि उत्पन्न करता है।

(१५२)

अपनै भागी लए समाए।। तुम ते भिन नहीं किछ होइ॥ श्रापन सृति सभु जगतु परोई ।। जाकउ प्रभ जीउ आपि बुझाए।। सञ्च नामु सोई जनु पाए।। सो समदरसी तत क वेता। नानक सगल मुसरि का जेता ॥ १ ॥ जीय जत्र सभ ताके हाथ।। दीन दइआल अनाथ को नाथ ॥ जिसु राखें तिसु कोइ न मारे ॥ सो मूआ जिसु मनहु विसार ॥ तिसु तिज अवर कहा को जाड ॥ सभ सिरि एक निरंजनराइ ॥ जीय को जुगति जाके सभ हाथि॥

श्रंतिर गहरि जानहु साथि।

गुन निधान वेअंत अपार ॥ नानक दास सदा विख्हार ॥ २॥

पूरन पृरि रहे दइआल ॥ सभ ऊपरि होनत किरपाल॥

पुनः अपनी याज्ञानुसार उस को अपने में समेट लेता है। है प्रमो ! तुम से भिन्न तो कछु भी नहीं होता । यपने मृत में तुम ने सब जगत को परी रक्ता है। जिस को प्रभु जी स्वयं सुझा देते हैं सचा नाम यही जन पाता है। वही समदर्शी और तत्ववसा है। हे नानक ! वहीं सब सृष्टि को जीतन वाला है।। १॥ जीव-अन्तु सब प्रभु-प्राधीन हैं। वाहिसुर दीनों पर दया करने वाला खार खनायों का नाथ है। जिस को प्रभु राखता है उस को कोई नहीं मार सकता। दस को मरा हुया निश्च करो जिस को प्रभु ने अपने मन से भुला दिया है। प्रभु को त्याग के खाँर कहां कोई जाप? कारण कि सब के शिर पर एक माया-रहित वाहिगुरू हो स्वामी है।

जीवों की (उत्पत्ति, पालन, संहारादि सब) युक्ति जिस के हाथ है उस को अन्दर बाहर अपने संग जानो।
वाहिगुरू गुण-निधान, अनन्त और अपार है।
श्री जगत गुरु जी कहते हैं हम दास सर्वदा उस पर विद्रार हैं। २॥
दयालु और पूर्ण वाहिगुरू सब में पूर्ण हो रहा है।
सब के ऊपर अभु कुरालु होते हैं।

( 8=8) अपने करतव जाने आपि।। अं तरजामी रहिओ विआपि।। प्रतिपान जीअन वह भाति॥ जो जो रचिओ सु तिमहि धियाति॥ जिसु भायै तिसु छए मिलाइ॥ भगति करिह हिर के गुण गाइ॥ मन अंतरि विस्वास करि मानिआ। कर्नहारु नानक इकु जानिआ ॥ ३॥ जनु लागा हिर एके नाइ॥ तिस की आस न विरथी जाइ॥ सेवक कउ सेवा यनि आई॥ हुकमु बूझि परम पदु पाई॥ इस ते ऊपरि नहीं बीचार ॥ जा के मिन वसिश्रा निरंकार ॥ वंधन तौरि भए निर्वेर ॥ अनदिनु पूजिह गुर के पैर ।। इह लोक सुखीए परलोक सुहेले॥ नानक हरि प्रभि आपहि मेले ॥ ४॥ साथ संगि मिलि करहु अनंद ॥ गुन गावहु प्रम परमानंद् ॥ राम नाम ततु करहु वीचार ॥

श्रपने कर्तव्य को आप जानता है। वह अन्तयांनी सव में ज्यापक है। जीवों को अनेक प्रकार पालता है। जो जो उस ने रचा है सो उस उस का ध्यान करता है। जिस को चाहता है उस उस को मिला लेता है। सो भक्ति करते और हरि-गुण गाते हैं। है नानक! उन्हों में मन अन्दर विश्वास कर मान लिया है, और एक वाहिगुम् को ही करनेवाला जाना है।।३॥ जो जन एक हरिनाम जपने में लगा है, उस की माशा व्यर्थ नहीं जाती। संवक को सेवा करनी ही योग्य है। स्वामी-ब्राह्म को समझने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस से अधिक और विचार नहीं है। जिन के मन में निरंकार बसा है. सो बन्धन तोड कर निवर हो जाते हैं, वह हर रोज गुरु-धरण पुजते हैं। (वह) इस लोक में थार परलोक में सुखी होते हैं। हे नानक! हरि प्रभु ने उन को आप मिला लिया है ॥ ४॥ साधु-संग में मिल कर आनन्द करो। परमानन्द स्वरूप प्रभु के गुण गाओ। राम-नाम रूप तत्व का विचार करो।

(१म६) दुलभ देह का करहु उधार ॥ अंमृत वचन हिर के गुन गाउँ।।। प्रान तरन का इहे सुआडो ॥ आठ पहर प्रभ पेखहु नेरा।। मिट अगिआनु विनसे य धेरा॥ सुनि उपदेसु हिरदे वसावहु ॥ मन इछे नानक फल पावहु॥ ४॥ हळतु पळतु दुइ लेहु सवारि॥ राम नामु अंतरि उरिधारि॥ पूरे गुर की पूरी दीविआ॥ जिसु मिन वसै तिसु माचु परीखिआ।। मनि तिन नामु जपहु लिव लोइ॥ द्खु दरदु मन ते भउ जाइ।। संचु वापारु करहु वापारी ॥ दरगह निवह खेप तुमारी ॥ एका टेक रखहु मन माहि॥ नानक यहरिन आवहि जाहि॥ ६॥ तिस ते दूरि कहा को जाइ॥ उबरे राखनहारु धिआइ॥ निर्भे जप सगल भे भिरे ॥

प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै।।

(इस यह से) दुर्नभ शरीर को उद्घार करों।
प्रमु के गुण (-पूर्त) अमृत-वचन गामों।
जीवन को (दिवारों से) बचाने का यही साधन है,
गाठा पहर प्रमु को समीप देखों।
इस प्रकार ग्रजान का अन्वेरा मिंट जायगा।
(गुम-)-उपदेश सुन कर अपने हृद्ये में बसाओं।
उस प्रकार, हे नानक! मन बांच्छित फल प्राप्त करेगा।। प्र।।
हृद्य ग्रन्दर राम नाम धार कर यह लोक और परलोक दोनों (सवारि) सुधार लो।

यह पूर्ण गुरु की पूर्ण सिक्षा है। जिसं के मन में वसी है उस ने सत्य को पहचाना है। प्रीतिपूर्वेक मन खाँर तन कर नाम जपो, तिस से दु:ख, पीडा और भय मन से दूर हो जाय। ह ट्यापारियो यह सच्चा व्यापार करो। परलाक में यह तुमारी खेप सफल होगी। एक वाहिगुम की टेक मन में रक्खों। श्री जगत्गुरु जी कहते हैं पुनः जन्म सीर भरण नहीं होगा दि। उस प्रभु से कोई कहां दूर जा सकता है ? यह जीव मुक्त होगा तब जय रक्षक वाहिगुरू का ध्यान करेगा। निर्भय वाहिगुरू को जपने से सब भय मिट जाते हैं। प्रभु-कृपा से ही प्राणी मुक्त होना है।

( १८५ ) जिसु प्रभु राखें तिसु नाही दूख।। नामु जपत मनि होवत सूख ॥ चिता जाइ मिट अहंकार ॥ तिसु जन कउ कोइ न पहुचनहारु ॥ सिर ऊपरि ठाढा गुरु सूरा ॥ नानक ता के कारज पूरा ॥ ७॥ मति पूरी अं मृतु जा की दसिट ॥ द्रसनु पेखत उधरत सुसटि ॥ चरन कमल जाके अनूप ॥ सफल दरसनु सुद्र हरि रूप। धंनु सेवा सेवकु प्रवानु ॥ अंतरनामी पुरख प्रधानु ॥ जिसु मिन वसै सु होत निहालु ॥ ताक निकरि न आवत कालु ॥ अमर भए श्रमरा पदु पाइझा। साध संगि नानक हिर धिआइआ। ५। २२॥

सलोकु गिद्यान अंजनु गुरि दीआ अगिद्यान द्यंधर विनादु ॥ हरि किरपा ते संत मेटिआ नानक मनि परगासु ॥ १ ॥ ( ize )

जिस को प्रभु राखता है उस को दुम्ब नहीं होता। नाम जप कर मन में सुख होता है। चिन्ता का विनाश हो जाता है और यहंकार मिट जाता है। उस पुरुष की बराबरी कोई नहीं फर सकता। है नानक! जिस के शिर पर शुरबीर गुरु सड़ा है, उस के सब काम्य पूर्व हैं। का विन की युद्धि पूर्ण, और दृष्टि अमृत-रूप हैं। उन का दर्शन कर के शृष्टि का उद्घार होता है। चर्या-क्रमल जिन के यन्पम है, ग्रेसे मुन्दर हरिन्रयसप का दर्शन सफल है। धन्य सेवा खार धन्य सेवक जो उस को परवान हैं। यन्तपांनी प्रधान पुरुष जिस के मन में बसे हैं सो निहाल होता है, पुनः उस के समीप काल नहीं ग्राता। यह अभर पद पा कर अमर हुए हैं, है नानक! जिन्हों ने साधु-संग कर श्रिनाम भ्यापा है।! ⊏ ॥ ३२ ॥

### सलोकु

गुरु ने ज्ञान रूप र्याजन दिया है जिस से याजान रूप यन्धेरे का नाश हुया है। है नानक! प्रभु की कृपा कर सन्त मिला है (जिन की कृपा कर) मन में प्रकाश हुया है।। १।॥ (१६०) असटपदी॥

संत संगि अं तिर प्रभु डीठा।।
नामु प्रमू का लागा मीठा।।
सगल समिग्री एकसु घट माहि॥
अनिक रंग नाना दसटाहि॥
नउ निधि अं मृतु प्रभ का नामु॥
देही महि इस का विसामु॥
सुंन समाधि अनहत तह नाद॥

कहनु न जाई अचरज विसमाद ॥

तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए॥
नानक तिसु जन सोझी पाए॥ १॥
सो य्यं तिर सो वाहरि अनंत ॥
घटि घटि विआपि रहिआ भगवंत॥
धरिन महि आकास पइअला॥
सरव लोक पूरन प्रतिपाल॥
विन तिनि परवित है पारब्रहमु॥
जैसी यागिआ तैसा करमु॥

पउरा पाराी वसंतर माहि॥ चारि कुंट दह दिसे समाहि॥

### (१६१) असटपदी॥

साधु-सँग कर के हम ने अपने अन्द्र अभु देखा है। (यतः एव) प्रभु-नाम मीठा लगा है । सय नामग्री भाव रचना एक प्रमु के हृद्य में हैं। को अनेक रंग और नाना प्रकार की दिखाई देती है। प्रभु का नाम यामृत ग्रीर नयनिद्धि-रूप है। नाम का बास शरीर में हैं। निर्विकलपक समाधि जय संगे हैं तब यहां अनाहद नाद का श्रवम होता है। इस का स्वरूप कहा नहीं जाता क्योंकि आश्रफ्र से आध्यं दें। जिस को प्रम स्वयं दिवाप उत्तों ने इत की देवा है। हे नानक! उस जन को प्रमु सब स्म देता है।। १॥ यही अनन्त वाहिगुम्द अन्दर है और वही बाहर है। घट घट में (यह) भगवन्त व्यापक हो रहा है। पृथ्वी, आकाश, पाताल और सव लोकों में पालक वाहिगुरू पूर्ण है। वन तृश और पर्वतों में पारत्रभ हैं। जैसी वाहिगुरू की आधा होती है वैसा कर्म सब (जीव) करते हैं।

वायु, जन, ग्राप्ति,

चार कोने सीर द्रो दिशा में समा रहा है।

(१६२)
तिस ते मिन नहीं को ठाउ॥
गुरप्रसादि नानक सुंख पाउ॥ २॥
वेद पुरान सिमृति महिं देख ॥
ससीअर सुर नरूपत्र महि एक ॥
वाणी प्रम की सभु को वोले॥
आपि अहोल न कबहू होले॥
सरव कला करि खेले खेल॥
मोलि न पाईए गुराह अमोल॥

सरव जोति महि जा की जोति ॥
धारि रहिओ सुआपी ओत पोति ॥
गुर प्रसादि भरम का नासु ॥
नानक तिन महि एहु विसासु ॥ ३ ॥
संत जना के हिरदै सभि धरमु ॥
संत जना के हिरदै सभि धरमु ॥
संत जना सुनहि सुभ वचन ॥
सरव विआपी राम संगि रचन ॥
जिनि जाता तिस की इह रहत ॥

सित वचन साधू सिभ कहत ॥ जो जो होइ सोई सुख माने॥ करन करावनहार प्रभु जाने॥ याहिशुम्न में भिन्न कोई स्थान नहीं है। हे नानक! गुरु-कृषा कर सुख प्राप्त होता है॥२॥ वैद, पुराश, म्मृति,

चन्द्र, स्ट्यं सीर तारा गण में एक वाहिगुरू को ही पूर्ण देख । प्रभु की यांगी को सब कोई बोकता है।

याहिगुम स्थपं यहाल है, यत: एव कभी भी डोलता नहीं। सब शक्तियां बना कर खेल खेलता है।

अमूल्प होने के फारण प्रभु के गुणों का मूल्प नहीं पापा जाता।

सब प्रकाशों में जिस का प्रकाश है, सो स्वामी खोत पात हो कर सब को धारण कर रहा है। गुरू-कृषा से जिन का भ्रम नाश हुआ है, है नानक! उन में ही यह विश्वास है। ३॥ सन्तजन सब स्थान में त्रज्ञ को देखते हैं।

नन्तमनीं के हृद्ये में सब धर्म ही है।

सन्तजन शुभ वचन श्रवण करते हैं,

(क्योंकि) वह सर्व-व्यापक राम संग अभेद हैं।

यह उपरोक्त धारणा उस (पुरुष) की है जिस ने प्रभु को जान लिया है।

(ब्योर वह) साधु सत्य वचन करता है।

(प्रभु की रज़ा में) जो कछ होता है उसी को सुख मानता है। (यह) एक प्रभु को ही करने जीर करानेवाला जानता है। (१६४) अंतरि वसे वाहरि भी श्रोही।। नानक दरसनु देखि सभ मोही॥ ४॥

आपि सति कोश्रा सभु सति ॥

तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥ तिसु भावें ता करे विसथार ॥ तिसु भाव ता एकंकार ॥ अनिक कला लखी नह जाइ॥ जिसु भावे तिसु लए मिलाइ ॥ कवन निकटि कवन कहीं गृहिर ॥ आपे आपि आपि भरपृरि ॥ अंतर गति जिसु आपि जनाए !! नानक तिसु जन आपि वुझाए॥ १॥ सरव भूत आपि वरतारा ॥ सरव नैन आपि पेखनहारा ।। सगल समग्री जा का तना ।। आपन जमु आप ही सुना ॥ यावन जानु इकु तेलु वनाइआ।। आगिश्रा कारी कीनी माइआ।। सभ के मधि अलिपती रहें।। जो किछ कह्गा सु आपे कही।।

(उस के लिये) जो (प्रमु) अन्दर बसता है सोई बाहर है। है नानक! (पेसे महा पुरुष का) दर्शन देख कर सब खाँट मुग्ध हुई है। । ।।

प्रभु स्वयं सत्य है यत एव: उस का किया कार्य्य भी सब सत्य है। उसी प्रभु से सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। जव उस प्रभु को भाता है तब विस्तार करता है। जब वह चाहता है तब एक स्वरूप स्वयं ही रहि जाता है। याहिगुह्न की अनेक शक्तियां हैं कथन में नहीं छा सकतीं। जिस को चाहता है उस को अपने संग मिला लेता है। किस को समीप और क्सि को दूर कहिये? आप ही अपने आप पूर्ण हो रहा है। जिस के अन्दर बस स्वयं अनाता है. हे नानक! उस पुरुष को छपना स्वरूप विखाता है।। १।। सब भूतों में स्वयं ही पूर्ण हो रहा है। सब नेत्रा में स्थिर हो कर स्वयं ही देखने वाला है। सब समग्री पानं जगत् जिस का शरीर है। अपने सुयश को आप ही सुनता है। जन्म और मरख वाहिगुरू ने एक खेल वनापा है। माया को अपनी आज्ञा में रक्खा है। सव के बीच रहिता हुआ अलेप रहिता है। जो कछ कहना होता है सो स्वयं ही कहिता है।

(१६४) अंतरि वसे वाहरि भी श्रोही॥ नानक दरसनु देखि सभ मोही॥ ४॥

आपि सति की आ सभु सति ॥

तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥ तिसु भावें ता करे विसथार ॥ तिसु भावे ता एकंकारु॥ अनिक कला लखी नह जाइ॥ जिसु भावे तिसु लए मिलाई ॥ फवन निकाट कवन कहीए दूरि।। आपे आपि आपि भरशरि ॥ अंतर गति जिसु शापि जनाए। नानक तिसु जन आपि युझाए॥ १॥ सरव भूत आपि वरतारा ॥ सरव नैन आपि पेसनहारा॥ सगल समग्री जा का तना ॥ आपन जसु आप ही सुना ॥ श्रावन जानु इकु रोलु बनाइआ। आगिया कारी कीनी माइआ।! सभ के मधि अलिपतो रहे।। जो किछ कहगा सु आप कही।।

(उस के लिये) जो (प्रभु) अन्दर बसता है सोई वाहर है। हे नानक! (ऐसे महा पुरुष का) दर्शन देख कर सब सृष्टि मुग्ध हुई है। । ।।

प्रभु स्वयं सत्य है यत एयः उस का किया कार्य भी सब सत्य है।

उसी प्रभु से सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब उस प्रभु को भाता है तब विस्तार करता है। जब वह चाहता है तब एक स्वरूप स्वयं ही रहि जाता है। याहिगुरू की अनेक शक्तियां हैं कथन में नहीं या सकतीं। तिस को चाहता है उस को अपन संग मिला लेता है। किस को समीप और दिस को दूर कहिये? आप ही अपने आप पूर्ण हो रहा है। जिस के यम्दर वस स्वयं जनाता है, हे नानक ! उस पुरुप को ऋपना स्वरूप दिखाता है ॥ ५ ॥ सब भूतां में स्वयं ही पूर्ण हो रहा है। सब नेत्रा में स्थिर हो कर स्वयं ही देखने वाला है। सय समग्री याने जगत् जिस का शरीर है। अपने सुपरा को ग्राप ही सुनता है। अनम और मरण वाहिगुरू ने एक खेल बनाया है। माया को अपनी याता में रक्खा है। सव के बीच रहिता हुआ अलेप रहिता है। ओ कछु कहना होता है सो स्वयं ही कहिता है।

(१६६) आगिआ आवै आगिआ जाइ॥

नानक जा भावे ता छए समाइ ॥ ६ ॥

इस ने होइ सु नाही बुरा ॥

श्रोरे कहहु किने कछ करा ॥

आपि भला करत्ति अति नीकी ॥

अपे जाने अपने जी की ॥

आपि साचु घारी सभ साचु ॥

ओति पोति आपन संगि राचु ॥

ताकी गति भिति कही न जाइ ॥

दूसर होइ त सोझी पाइ ॥

तिस का कीआ सभु परवानु ॥

गुर प्रसादि नानक इहु जानु ॥ ७॥

जो जाने तिसु सदा सुख होइ ॥

अ। पि मिलाइ लए प्रभु सोइ।। ओहु धनवंतु कुलवंतु पितवंतु ॥ जीवनमुकति जिसु रिदे भगवंतु ॥ धनु धनु धनु जनु आइआ।।

जिसु प्रसादि सभु जगतु तराइआ॥ जन आवन का इहै सुआउ॥ यह जीव वाहिगुरू आहा में आता है और उसी की आहा में जाता है।

हैं नानक! जब योहिसुरू चाहता है तब अपने संग मिला लेता है ॥ ६॥

वा हेगुरू से जो कछ होता है वुरा नहीं होता।

वतायो और किसी ने क्या किया है।

प्रमु स्वैयं भला है उस के कत्त व्य यति भले हैं।

वाहिगुर अपने हृदय की आप ही जानता है।

वा हेगुरू स्वयं सत्य है, जो धारण विषा है वह भी सत्य है।

श्रोत पोत हो कर यपने संग रच रहा है।

वाहिगुरू की गति और मयोद कही नहीं नाती।

दूसरा कोई प्रमु सम हो तब उस की सुझ पाय।

वाहिगुरू का किया सब परवानु भाव ग्रमेट हैं।

हे नानक । गुरु-कृपा कर यह गुश निश्च कर ॥ ७॥

जो पुरुष (पूर्वोक्त बात को) जानता है उस को नित्य सुख होता है।

धाहिगुरू उस को अपने में मिला नेता है।

सो पुरुप धनवान, कुलवान ग्राँर माननीय है,

पुनः यह जीवन-मुक्त है जिस के हृद्य म भगवन्त है।

सो पुरुष स्वयं धन्य है उस का जीवन धन्य है और अगत् में खाना भी धन्य है.

जिस की कृपा से सब संसार तराया जाता है। भक्त-जन के माने का यही मुख्य प्रयोजन है ( 200 )

साध संगि भजु परमानंद् ॥ नरक निवारि उधारह जीउ॥ गुन गोविंद् अं मृत रसु पीउ॥ चिति चितवहु गाराइए। एक ॥ एक रूप जा के रंग अनेक।। गोपाल दामोदर दीन दइआल ॥ दुख भंजन पूरन किरपाल॥ सिमरि सिमरि नाम वार्वार ॥ नानक जीअ का इहै अधार ॥ २ ॥ उतम सलोक साध के वचन ॥ अमुलीक लाल एहि रतन ॥ सुनत कमावत होत उधार।। आपि तरै लोकह निसतार ॥

सफल जीवनु सफल ता का संगु॥ जाके मिन लागा हरि रंगु॥ जै जै सयदु अनाहदु वाजै॥ सुनि सुनि अनद करे प्रभु गाजै॥

प्रगटे गुपाल महांत के माथे॥ नानक उथर जिन के साथे॥ सरिन जोगु मुनि सरनी जाए सुख, शान्ति और सहज-आनन्द प्राप्त होगा । गोविन्ट गुभानुत्राद रूप अमृत रस को पान कर, (इस प्रकार) नरक की निवृति पूर्वक जीव का उद्घार कर लो। चित्त,में एक नारायण का चिन्तन करो, जिस का रूप एक है और रंग अनेक हैं। गोपाल दामोटर दीन द्यालु दुःख भंतन पूर्णे वृपालु छा।द उस के छनन्त नाम हैं। सो ऐसे नाम का बार घार स्मरण करो। हे नानक! इस प्रकार जीव का उद्घार होगा ॥ २ ॥ साधु के वचन ही उत्तम रलोक, श्रमुख्य लाल ख्रीर रतन रूप हैं, जिन के श्रवण खाँर कमाने से उद्वार होता है। (कमाने वाजा) स्वयं पार हो वर और लोगों को पार करता है। उस महापुरुप का जीदन भी रूपल और संग भी सपल हैं, जिस के मन में हिर-रंग लगा है, (उस के अन्दर) जय जय का अनहद शब्द वजता है। (यह इस को) सुन सुन कर प्रसन्न होता है, र्यार प्रभु उस के अन्दर प्रकट होता है। उन महातमा के मस्तक पर गोपाल प्रकट होते हैं। हे नानक ! उन के सग और जीवों का भी उद्घार होता है ॥३। प्रभु को शरण-योग्य सुन हम शरण में याये हैं।

करि किरपा प्रभ आप मिलाए ॥ मिटि गए बेर भए सभ रेन।। अं मृत नामु साध संगि लैन ॥ सुप्रसंन भए गुरदेव !। पूरन होई सेवक की सेव॥ आल जंजाल विकार त रहते॥ राम नाम सुनि रसना कहते ॥ करि प्रसाद दुइआ प्रभि धारी ॥ नानक निवही खेप हमारों ॥ ४॥ प्रभ की उसतति कर्ह संत मीत। सावधान एकागर चीत ॥ सुखमनी सहज गोविद गुन नाम ॥

जिसु मिन वस सु होत निधान।।

सरव इछा ता की पूरन होई।।
प्रधान पुरख प्रगट सभ लोई।।
सभ ते ऊच पाए असथानु।।
वहुरि न होने आवन जानु।।
हिरे धनु खाटि चले जनु सोई॥
नानक जिसहि परापित होई॥ ४।।
सेम मांति रिधि नव निधि॥

हपा कर ये प्रभु न स्वय ही मिला लिया है।
सब वैर विरोध मिट गये और हम सब की धृति हुये हैं।
साधु-सग में हम ने अमृत नाम लिया है।
(इस प्रवार) गुम्दव जी मुप्रसन्न हुये हैं,
और संयव की गेग पूर्ण हुई है।
गह धन्टे और विवारों से रहित हुये हैं।
राम नाम सुन कर रसना से उचारते हैं।
प्रभु ने कृपा की है, दया की है
(और) है नानव ! हमारी खेप निविध समाप्त हुई है ॥ ७॥
है मित्र-रूप सन्तो (साप्रधान) सचेत और एकाप्र निन हो
कर वाहिगुरू-स्तुति करों।

सुमिनी नामक गोरिन्द व गुग और नाम सहज ही सुमीं की मिर्ग है।

यह (नाम) जिस के मन में उसे हैं सी गुर्हों का समुद्र हो

उस की सब इच्छा पूर्ण होनी है।

सा प्रधान पुरुष हो कर सब लोगों में प्रकल होता है।

सब से ऊ चा स्थान उस को प्राप्त होता है।

पुन, उस का जन्म मरण नहीं होता।

सो पुनष हिर नाम धन कमा के लेचना है,

है नानक! जिस को (उत्तम भाग्य बदा) प्राप्त हो ॥ ५॥

पन्याण शान्ति, रिद्धि, नवनिद्धि,

(२०४)
बुधि गिआनु सर्व तह सिधि॥
विदिशा तपु जोगु प्रभ विश्वानु॥
गिआनु स्ने सट ऊतम इसनानु॥
चारि पदारथ कमल प्रगास॥
सभ के मधि सगल ते उदास॥
समदरसी एक हसटेता॥
इह फल तिसु जन के मुस्ति भने॥
गुर नानक नाम वचन मनि सुने॥ ६॥

हहु निधान जप मिन कोह।।
सभ जुग मिह ता की गित होई।।
गुण गोविंद नाम धुनि वाणी।।
सिमृति सामत्र वेद वखाणी।।
सगल मतांत केवल हरि नाम।।
गोविंद भगत के मिन विस्नाम।।
कोटि अप्राध साध संगि मिटे।।
नंत कृपा ते जम ते छुटै।।
जा के मसतकि करम प्रिम पाए।।

साथ सरिए नानक ते आए॥ ७। जिसु मिन यम सुने लाइ प्रीति॥ (उत्तम) बुद्धि, तान, सब सिद्धि विद्या, तप, योग, प्रभु-ध्यान, श्रष्ट ज्ञान, उत्तम स्नान, (धर्मादि) चार पदार्थ, हृदय-कमल का प्रकृष्टिलत होना, सब के बीच रहिते हुए सब से उदास रहिना, सुन्दर, चतुर और तत्ववेता होना, सब में एक वाहिगुरू को देखने के कारण समद्शी होना, पूर्वोक्त सब फल उस पुरुष को प्राप्त होते हैं, जो, हे नानक ! गुरू के वचनों द्वारा प्रभु के नाम को मन लगा कर सुनता है ग्रॉर मुख से उचारता है ॥ ६॥ इस नाम निधान को जो कोई मन लगा कर जप, सब युगों में उस की गति होती है। इस बांखी में गोविन्द-गुण और केवल नाम ध्यनि है, तिस की महिमा स्मृति झाख और वेदों ने वर्णन की है। सब मत मतान्तरों का ग्रान्तिम सिद्धान्त केथल हरिनाम है, जिस का विश्राम गोविन्द-मक्त के मन भें है। (ऐसे मकरूप) साधु-संग कर के करोड़ों अपराध मिट जाते हैं मन्त-कृपा कर यह जीव यम से छूट जाता है। निस निस के मरतक पर वाहिगुरू न बाविशक का लेख लिखा है। हे नानक! सो जन साधु-शरता में आय हैं।। ७॥ जिस के मन में नाम वसे छीर जो प्रोति-पूर्वक श्रवण करे,

( ३०६ )

तिसु जन आवै हरि प्रभु चीति ॥
जनम मरन ता का दूख निवारै ॥
दुलभ देह ततकाल उधारै ॥
निरमल सोमा अं मृत ता की वानी ॥
एकु नामु मन माहि समानी ॥
दूख रोग विनसे भे भरम ॥
साध नाम निरमल ता के करम ॥
सभ ते ऊच ता की सोमा बनी ॥
नानक इह गुिश नामु सुखमनी ॥ = ॥ २४॥

( 50%)

तिसु जन आवे हिर प्रभु चीति ॥
जनम मरन ता का दृखु निवारे ॥
दुलभ देह ततकाल उधारे ॥
निरमल सोमा अं मृत ता की वानी ॥
एउ नामु मन माहि समानी ॥
दूख रोग निनसे भे भरम ॥
साध नाम निरमल ता के करम ॥
सभ ते ऊच ता की मोभा बनी ॥
नानक इह गुगि नामु सुरसमनी ॥ = ॥ २४॥

उसी पुरुष के चित्त में हारे प्रभु ज्ञाता है।
वाहिगुरू उस के जनम-मरण रूप दुःख को निवृत्त करता है,
ज्ञार उस के दुर्लम शरीर का उद्घार करता है।
निमंत हैं उस की शोभा ज्ञीर अमृत हैं उस की वाणी,
एक नाम निंत के मन में समापा है।
उस का दुःख, रोग, भय ज्ञीर अम सब विनष्ट होता है।
नाम उस का साधु है ज्ञीर कमें उस के निमंत हैं।
भार से ऊंची शोभा उस की बन जाती है।
है नानक! पूर्वीत सब गुणी के कारण (प्रभु का) नाम सुखी की मनीहै॥ मा १ २४॥